



Photo by : SURAJ N. SHARMA



फ़ोरहॅन्स दूथपेस्ट से नियमित रूप से ब्रश करने से मसूढ़ों की तकलीफ़ और दाँतों की सड़न दूर ही रहती है।



क्योंकि कोरहेंन्स हुखपेस्ट दाँतों और मसुद्धों, दोनों की रक्षा करता है। यह दाँतों के डाक्टर का बनाया हुआ दुधपेस्ट है। इस दूधपेस्ट में मसुद्धों की रक्षा के लिए कई सास तस्य मिले होते हैं।

मसूकों की तकलीय और दांतों की सबन रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है, वांतों को नियमित रूप से मुबह और रात को फ्रोरहेंन्स दूधवेल्ट से क्या करना। आपके बच्चे को यह जरूरी बात सिखाने का समय यही है-उसका बचपन। जी हाँ,

कभी, श्रुति उक्ष में उत्तमें सीमाने की वही सगन रहती है। इसलिए मह सुभ सुरुआत आज ही से क्यों न की जाय!

प्रहोरहेन्स से बीलों की बैरमफल सीरबने में वेर बया सबेर बया

|   | -             |   |            |  |
|---|---------------|---|------------|--|
|   |               | - |            |  |
| ы | $\mathbf{II}$ |   | <b>G</b> 1 |  |
| - |               | - |            |  |

दाँतों के एक डाक्टर का बनाया दुआ दुक्तरेस्ट

| खन्ना! "र                               | ति और मसूरों       | की स्था ' नार     | क संीन सूचन        | पुस्तिका            |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| रे॰ भाषाओं में मि<br>सम्बर्ग- रे ती जार | अती है। संस्थाने क | । पता है। मैनई के | ग्टल पडनाइकरी व्यू | तो, पोस्य वेन १००३। |
| नामः                                    |                    |                   |                    |                     |

्रकरण (शक-वार्य के किया) २० पेसे के टिकड साथ मेजिए कीए बनमें से अपनी पसन्द की भाषा के जीवे रेका क्षींच बीचिए। कंबेची, दिन्दी, मराठी, सुबशती, वर्टू, बंदासी, तामिस, तेल्स, मसपासम, कंपन 925-183D Hite

## प्रत्येक पुस्तकालय में रखने योग्य!

'SONS OF PANDU'

Rs. 5-25

'THE NECTAR OF THE GODS'

Rs. 4-00

अंग्रेजी में रिचतः लेखिका श्रीमतो मधुरम भूतलिंगम

भेंट देने व संग्रह करने योग्य बानकोषयोगी पुस्तकों !

भाज ही मावेश वे:

डाल्टन एजेन्सीस

'पन्दामामा बिल्डिंग्स' सद्भास - २६



# पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए-



विटामिल बी-केल्यकेवय तथा निलेच रिक्तले-फोरनेटसयुत्त फ़ॉरकोमिन पूरे परिवार को सबक, स्वत्व और स्फूर्तियुक्त एसने के लिए आद्रश्रं टोनिस है। पर में फ़ॉरकोमिन हो तो बकान और मुक्ती नाम को भी नहीं दिस पार्ता। फ़ॉरफोमिन से नमें शक्ति मिलती है, भूस बढ़ती है, अधिक काम करने की शक्ति प्राप्त होती है तथा शहर रोगे का सुकारला करने के बोरव बनता है। फ़ॉरफोमिन पूरे परिवार को स्वस्थ और तरो-ताजा रहेशा है।



फलों के स्यादवाला, हरे रंग का विटासिन टॉनिक —फ्रॉस्कोसिन

Lill \*

Sarabhai Chemicale

हे. आर. रिकाब एक एक्स इन्कॉपॉरेटेड का एजिस्टडे इंडबाके है। करमचन्द्र प्रमानन्द्र माइवेट लि. को इसे उपयोग करने का लावसेन्स प्राप्त है।



Shilps HPMA-31A/71 HIM.



Vision yer Him





संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम्; अर्ढो घटो घोष मुपैति रनम्; विद्वात कुलीनो न करोति गर्वम्; गुणैविहीना बहु जल्प यंति ।।। १ ॥

[भरा हुआ पट आवाज नहीं करता, अध भरा घट व्यक्ति करता है। इसी प्रकार कुनीन एंव विद्यान व्यक्ति वसण्ड नहीं करता। पर अवगुण बाला ही क्यादा बकता है]

श्रुति विभिन्ना; स्मृतयश्च भिन्ना; नेको मृनियंस्य बचो प्रमाणम; वर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम्; महाजनो येनगतः स पंथा......

11 5 11

[वेदों में अंतर हैं, स्मृतियों में भी अंतर हैं। किसी भी मृति की कही हुई बात को हम काट महीं सकते। (इचलिए) धर्म के तत्व को जानना कठिन बाजूम होतर है। (अतः) बड़े शोगों के दिखाये गये पथ का ही हमें अनुसरण करना है।]

भ बेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षम् सतं सदा निदति; नात्र चित्रम्! यथा किराती करिकुमजाताम् मुक्तां परित्यज्य विमृति गुजाम......

11 2 11

[जो दूसरों के महान गुणों को समझ नहीं पाता, वह उनकी निरा करता है। इसमें आक्वयं की बात नहीं है। बेसे ही किरात जाति को स्त्री कुंभरपल के मौतियों को छोड़ गुजन की माला धारण करती है।]



एक दिन एक किसान अपना खेत जोत रहा था। तब उसे मिट्टी में एक मोती मिल गया। वह बहुत कीमती मालूम हो रहा था। इसिलए किसान एक जौहरी के हाथ बेचने के स्थाल से शहर की और चल पड़ा।

जौहरी ने मोती की अच्छी तरह से पांच की और कहा—" माई साहब, यह मोती बड़ा कीमती है। में इसे दो सौ रुपयों में खरीद सकता हूँ।" किसान को बारचर्य हुआ कि इस छोटे से मोती का जगदा दाम कैसे मिल रहा है। वह बड़ी खुशी से उसे बेचने के लिए राजी हो गया। इस पर जौहरी ने मोती खेकर दो सौ रुपये किसान के हाथ दे दिये। जौहरी की ईमानदारी पर मन ही मन खुश होते हुए किसान अपने गाँव के लिए निकल पड़ा। किसान शहर पार करके योड़ी ही दूर गया या कि कहीं से दो नकाब वाछे चीर आकर उस पर टूट पड़े। किसान के हाय से दो सा रुपये छीनकर कहीं चपत हो गये। किसान रोते-पीटते फिर शहर को लौट पड़ा और न्यायाधीश से सारा वृत्तात कह सुनाया।

न्याययीश को जीहरी का बर्ताय विचित्र मालूम हुना। क्योंकि कढ़िया से बढ़िया भोती भी दो सौ क्यां से ज्यादा मही विकता। किसान ने जो मोती बेचा, वह भले ही बढ़िया मोती हो, पर भ्यापारी क्यों कर उसका पूरा दाम देगा? मलाया इसके किसान भी रत्नों का पारखी नहीं, ऐसे लोगों को तो भ्यापारी पूरा दाम नहीं देता, बक्कि मुस्किल से उसका चौथा दाम देगा। यदि भ्यापारी ईमानदार कहरा तो आवा दाम देगा। मगर पूरा दाम देना तो आक्चर्यकी बात ही कर कायगी।

न्यायाधीश ने व्यापारी की ईमानदारी की बाद करनी पाही। इसके ग्रांच ही ग्रांच यसने चोरों को पकड़ने का इंतजाम भी किया। इसके बाद न्यायाधीश ने किसान को चार दिन बाद मिलने का आदेश दे भेज दिया। वह सापारण पोशाकें पहन कर व्यापारी के पास पहुँचा और बोला-"महाशय, में अमुक गाँव से आ रहा हूँ। मेरे गाँव के जमीन्दार एक अंगूठी बनवाना चाहते हैं। उसमें विठाने के लिए एक कीमती मोती चाहिये। चाहे उसका मूल्य ज्यादा भले ही क्यों न हो।"

व्यापारी ने तुरंत किसान के हाय से खरीदां मोती निकाला और कहा—"साहब, मेने कल ही इस भोती को एक व्यक्ति से दो सौ रुपयों में खरीदा है। पच्चीस रुपये नफे पर में इसें आप को बेच सकता हूँ।"

व्यापारी की ईमानदारी पर न्यायाधीश को कोई संवेह नहीं हुआ ! "मेरे पास मोल-भाव करने का वक्त नहीं है। तुरंत मुझे अपने गाँव आकर यह मोती सुनार के हाथ सौंपना है।" इन बाब्बों के साम न्यायाधीश व्यापारी के हाथ रूपये दे उस गाँव की ओर चल पड़ा, जिस गाँव का निवासी उसने अपने को बताया था।

न्यायाधीश की कल्पना के अनुसार शहर पार करके योड़ी दूर जाते ही दो नकाब वाले चोर कहीं से आये और न्यायाधीश पर टूट पड़े, उसके हाथ का मोती छीन लिया।

लेकिन दूसरे ही मिनट में न्यायाधीश के भटों ने उन चोरों को बन्दी बनाया और उनके नक़ाब खोल दिया, वे चोर और कोई न ये, औहरी और उसका नौकर ये।

न्यायाधीश समझ गया कि जोहरी ईमानदारी से रत्नों का दाम क्यों देता है। उसने व्यापारी से किसान को दो सो क्यये वापस दिलाये और व्यापारी को दस साल की जेल की सजा सुनायी।





एक गांव में कामाक्षी नामक एक गरीब औरत थी। उसका पात कोई काम-काम करना नहीं जानता था । उनक नी बच्चे थे। कोई चारान देख पति-पत्नि गाँव में जाकर भीव मांगत और उसीसे अपने दिन काटते थे। कभी उन्हे पेट-भर साना नहीं मिलता था।

कामाक्षी के एक बहुत थी, उस का नाम मीनाक्षीया। यह असीर वर में व्याही गयी थी । लेकिन वह बड़ी कजुस थी। वह दूसरे गांध म गहती थी। गरीबी म तङ्पने वाली उसकी बहुन कामाक्षी या उसके बच्चों को मीनाओं ने एक जून भी अपने घर ले जाकर खाना नहीं खिलाया था ।

मीनाक्षी के एक लड़की थी। उस की शादी भी पक्की हो गयी। तब एक दिन सीनाक्षी अपनी छोटी वहन कामाझी के बर पहुँच कर बोली-"कामाध्री में अपनी शनें रखी। वे ये हैं कि वह बरातियों से

बंटी की शादी करने जा रही हैं। तुम थोडे दिन के लिए मेरे घर भा जाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी है, मगर तुम अपन साथ अपने बच्चों व पति को लाकर मेरी इक्जत घूल म न मिलाओं। तुम अकेली आ जाओ।" ये बाते कह कर मीनाक्षी अपने गांव चली गयी।

्रादी के एक दिन पहले कामाक्षी अपनी दीक्षी के गाँव केलिए चल पड़ी। अपनी मां को रवाना होने देख सब बच्चे उस के पीछे पड़े ।

"तुम सब मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारी कानी मार बैठकी । में छोटती बार तुम सव केलिए बढ़िया मिठाइयाँ ले आऊँगी।" इस प्रकार बज्जों को समझा बुझा कर कामाक्षी के घर पहुँची।

भीनाशी ने कामाशी के मागरे कई

मिलकर बाल नहीं कर सकतो, घाटी के पडाल में नहीं जाबे और लोगों की पब्ति में बैठ कर खानान खाने।

वास्तव में मीनाक्षी अपनी छीटो बहन को चाकरी करने बुलायो थी। कामाशी ने अपनी बहन के कपड़े घोकर सुन्धाये, वर्तन माजे, मर-आंगन मे साबु-बुहार किया। उसके यह सारा काम करते देख बरातियों ने सोचा कि वह उस घर की कोई। नौकरानी है। सब के भोजन करने के बाद पत्तल उठाये, बचा-बुचा साना साकर कामाक्षी ने सोबा, मानों उसे अमृत ही विल गया है।

शादी के सीन-चार दिन बाद कामाधी ने

एक झावे में रख लिये। सर पर रखकर चलने को हुई।

मीनाक्षी ने बहन के सर पर झाबा देख पूछा-"अरी, लावे से क्या भरा है?"

" बासी परार्थ हैं दीदी। सच्छे घर पर यह साचकर इनखार करते होगे कि मै बादी के पकवान लते जाऊँगो।" कामाधी ने दीनता पूर्ण स्वर में कहा। "वाह, बासी हो गय तो कया फक देगे? पगुओ को जिलाय**गेतो मजेसे लालग**।" य शब्द कहते मीनाक्षी ने झाबा श्लींच लिया, पशुओं के सामने डालते हुए कहर-"अब पली बाओ।"

कामाक्षी का दिल असहरीय दुख से अर वपन भर स्टोटते हुए बचे हुए बासी पदार्थ उठा । अपनी दीदी की लडकी की दादी



में आकर वह खाली हाय जोट रही है। इसलिए उसने सोचा कि ऐसी दरिस्ता की जिदगी जीने के बदले मर जाना अच्छा है।

कामाक्षी पैदल चली जा रही थी, उस का पैर किसी मुलायम चीज पर जा पड़ा। वह भवरायी नहीं शुक्त कर देखा तो, रास्ते मे कोई गरा हुआ बड़ा सांप पड़ा था।

कामाक्षी ने सोचा कि मगवान में उनके मरने के लिए कोई मार्ग दिखाया है। उसने साप का सर और पूंछ काट डाला और बाक़ी शरीर के टुकड़े करके झाबे मं डाल लिये।

घर पहुँचते ही बच्चों ने कामाक्षी की घेर कर पूछा—"मा, हमारे लिए क्या लायी हो?"

"तुम्हारी कानी ने मछली दी है।
पक्त कर खिलाऊँगी।" कामासी ने
जवाब दिया। उसके बाद उसने सांप के
दुकड़ों को एक बर्तन में डाल कर, पानी
भर दिया और चूल्हे मर चढ़ाया।

तब अपने पति से बोळी—"में पहोस में जाकर थोड़े से सिन्दं मांग लाती हूँ। तुम कलछी से बर्तन में हिलाते रही।' यह कहं कर वह बाहर चली गयी।

कामाक्षी का पति कलछी से वर्डन में टुकड़ो को हिलाता रहा तो उसे ककडों के हिलने की भी आवाज भुनायी देने लगी।

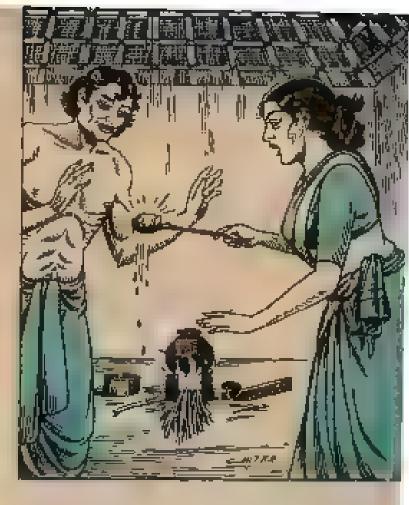

वह अचरज में आकर बाहर भाग गया और अपनी पत्नी को वापस बुला लाया। लौट कर दिये की रोशनी में कामाक्षी ने देखा कि सोने के टुकड़ो जैसी चीजें चमक रही हैं। उन्हें देख पति-पन्नी विस्मय में आ गये।

उस वक्त कामाक्षी ने सारी बातें अपने पति को सुनायीं ।

दोनों ने बतंन से अपने खर्च केलिए एक दुकड़ा निकाला। उसे एक जीहरी के पास ले गये। जीहरी ने उसका सच्छा मूल्य उन्हें दे दिया। उन रुपयों से पति-पत्नी ने रसोई के बर्तन, खाने-पीने की चीजें और सब केलिए कपड़े सी खरीदे। सभी बच्चे उस दिन नये कपड़े पहन कर भर पेट खाना खाकर आराम से सो गये।

अचानक उनकी हालत को सुधरे देख गाँव वालों को भी बड़ा आकाचर्य हुआ। कुछ लागा नं कहा—"हाल ही भ कामाधी अपनी दोदी के घर हो आयी है, वह बड़ी धनी है, शायद उसने बोड़ा-बहुत धन कामाधी को दिया होगा।"

अपनी गरीब बहुन को आराम से दिन काटने का समाचार मुनकर मीनाक्षी को बड़ा दुख हुआ। वह कामाक्षी के गाँव में दौड़ी-दौड़ी आयी और उस गाँव के मुख़िये से बिन्तयत की-' मेरी छोटी बहुन मेरे पर से बुख चुरा लायी होगी। आप इसका इन्साफ़ कोजिये।"

मुखिये ने कामाक्षी की बुला भेजा। बहनों का विवाद गुनने के लिए गौन के सभी लोग बहाँ पर जमा हुए।

कामाभी ने पहले से अत तक सारी बार्ने सच सच बता दीं। मुक्षिये ने उस बर्नन को उसी रूप में ले आने का आदेश

दिया । कामाक्षी ने वर्तन लाकर मुक्रिये के सामने रखा ।

"बहुन, तुम भगवान की शपय लकर अगर सचमच यह बर्तन तुम्हारा हो तो, तुम अपन घर लते जाओ।" मुलियं ने मीनाझी से कहा।

मीनाधी ने बनेन उठाया । बनेन में से सौप सर बाहर करके फुफकारते मीनाक्षी को काटने को दौड़ा ।

"वाप रे, मर गयी।" जिल्लाते भीनाक्षी ने मिट्टी के उस दर्तन को ढीला किया। वह नीचे गिर कर फूट गया। सोने के टुकड़े चारो तरफ फैल गये। पर सांप का कहीं पता न था।

इस दृष्य की वेस सब ने मीनाशी की निदा की। मुखिये ने कामाशी की शोने के उन दुकड़ों की बटोरने की अनुमति थी। वह उन मोने के टुकड़ों को लेकर घर चली गयी। उस दिन से कड़माक्षी, उस का पति और उसके सुख्ये आराम ने अपने दिन काटने लगे।





### [ 44]

[ षड्गवर्मा और जीवदत्त राजा नित्यानद से बात कर ही रहे ये कि पूजारी राक्षस हापी पर सवार हो जा पहुँचा और खड्गवर्गा तथा जीवदत्त जब हायी के निकट आये तब हाथी ने उन्हें सूँब से पकड जिया । भौतर पाकर अंगली युवकों ने उन्हें बर्का बनाया । राजा ने सैनिका को आदेश दिया कि दे अंगली युवकों का सामना करे। दाद - ]

🕁 गली युवक भाल व तलवार स चिन्लाते हुए राजा नित्यानंद

और बढ़ तब राजा के सैनिक घबराकर उन पर कोई असर न पड़ा। राजा के रय का मारथी पहले ही रथ को मोड़कर उलकारा और धोर्ड तेजी के साथ

राजधानी की ओर बढ़ चलं । राजा एकदम चिकतया।

"सारथी, हम कामरों की भांति लडाई भाग खड़े हए। राजा की वेदावनी का के मैदान से भागकर जा रहे हैं। इससे विष्यंश्वर पुजारी की हिम्मत और बंध जायगी। हो सकता है कि वह हमारी मागने के लिए तैयार था। उसने राजा राजधानी पर ही हमला कर बैठे। हमें का आदेश देने के पूर्व ही घोड़ों को तत्काल कोई उपाय करना होगा।" राजा नित्यागंद ने कहा ।



सारपी पल भर मौन रहा, तब बोला—
"महाराज, हम लोग पुजारी की दृष्टि
में कभी कायर बन गये हैं। यदि हम
भागकर न आते तो वहीं ठहरकर क्या
कर सकते ये? या तो हम भारे जाते या
बन्दी बन जाते। आपने स्वयं देखा भी
है कि दुस्साहरा करके वे दोनों कानिय युदक
क्या हो गये? वेजारे हमारी रक्षा करने
जाकर खुद गुगीवत में फैस गये।"

"हो, हो, बेचारे उन युवको ने हमारी रक्षा करने के निमित्त साहम किया। कैसी वीरता दिव्यायी! वयर वे पुजारी के हाथों में न पड़ते तो हमारी सहायता महो। जिल्लेसर पुजारी उनकी जान लेकर ही छोडेगा।" ये शब्द कहने नित्यानंद ने सर घुमाकर देखा।

उस समय विघ्नेश्वर पुजारी के राक्षम हाथी पर लड्गवर्मा तथा जीवदत्त को जंगली युवक रस्सों से हाय-पैर सीधकर उनके पेहरीं पर कालंबस्त्र लपट ग्हें थे।

राजा को रथ पर खड़े उसी की ओर देखते देख पुजारी का कोध अमड पड़ा। दांत पीसते हुए उसने मन मं सोवा कि आज राजा को प्राणो के साथ बन्दी बनाकर सबके सामने उसका वध कर डार्लू! आनंदपुर राज्य के सिहासन पर बैर्लू! मगर उसका यह प्रयत्न विलक्ष्यल असफल रहा

"दा दोनों युननों ने माखिरी क्षणों में प्रवेश करके सेंघवों की तरह हमारा सामना किया और राजा नित्यानद की जान बचायी। किर भी हमें इन दोनों को मारना नहीं चाहिए। इन्हें अपन बश में करने का कोई उपाय सोचना चाहिए। देखों सो, ये दोनों मर गये हैं या वेहोबा है? जांच करके बताओ।" विघ्नेश्वर पूजारी ने अपने अनुचरों से कहा।

पुजारी का आदेश पाते ही एक जगली युवक जो छोटा-सा वैद्य था, सटपट हाथी पर चढ़ गया। खड्गवर्मा तथा जीवदत्त की नाको के पास हाथ रखकर उनके ध्वास की जाँच की, तब नाडी की परोक्षा की। घीमी गांत से नाडी चल रही थी।

"पुजारी प्रभृ! ये दोनों अभी मरे नहीं। नाड़ी की गति चल रही है। गहरी चोट खाकर बेहोश पड़े हुए हैं।" जंगली बैद्य ने बताया।

"तब तो जन्दी-जन्दी चलो । गुफा के पास पहुँचकर इनके खान-पान का इंतजाम करेंगे। अगर ये जिंदा रहकर हमारा साथ दे तो हम आनंदपुर के साथ और कई राज्यों को जीत सकते हैं। इस ऐरावत जाति के हाथी का रहस्य बहुत समय तक गुप्त नहीं रखा जा सकता है। अतः हमें जल्द इन दो युवकों को अपने पक्ष मं करना है। उनकी मदद से हम आज नहीं तो कुछ दिन बाद ही मही, आनंदपुर पर कब्जा कर सकते हैं।" पुजारी ने कहा।

सड्गवर्मा और जीवदत्त पूर्ण रूप से बेहोश नहीं थे, वित्क उन्हें रस्तों से बाध दिया गया था, उनकी वजह से दोनों बडी पीडा का अनुभव कर रहे थे। खलावा इसके उनके मुंह पर काला वस्त्र वध दिया गया था। इस वजह से उन्हें सांस लेंने में बड़ी परेशानी हो रही थी। फिर भी उन्हें विद्नेष्ट्यर पुजारों की बाते अस्पद्य सुनाई दे रही थीं।

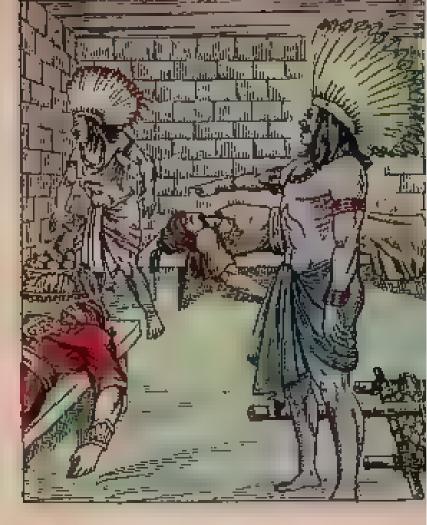

आध घंटे तक पुजारी का वह हाथी ऊबड़-खाबड प्रदेश पर चलकर एक जगह कक गया। तब पुजारी हाथी पर से उत्तर पडा और जगली युवकों से बोछा—"इन दोनों को सावधानी से उतारकर गुका के ईशान दिशाबाले कमरे में ले जाओ और इनके बधन खोल दो। इनके लिए चार पौच दिनों के लिए आवश्यक खाना और पानी उस कमरे में पहुँचा दो। इस बीच हमें एक ग्रक्षी काम करना होगा।"

जगली युदकों ने खड्गवर्मा सथा जीवदत्त को हाथी पर मे उतारा और बन्हें उटा छे जाकर गुफ़ा के एक कगरे में लेगसे। इसके बाद उनके बन्धन खोल

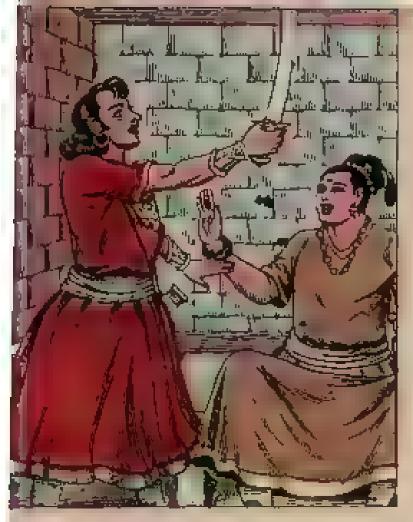

दिये, चार-पाँच दिनो के लिए आवश्यक साना और पानी रखकर बाहर चले गये। पर उनके चेहरों पर बन्धे काले वस्त्र दैसे ही छोड़ दिये गये। तब तक सङ्ग्वर्मा और बीवदत्त ने ऐसा अभिनम किया कि मानों दे अब तक बेहोदा हैं।

जगिलयों के बाहर जाते ही अपने चेहरों पर बन्धे काले वस्त्र सोलकर दोनों सित्रिय युवक बैठ गये

कमरे में ज्यादा रोशनी न भी। कहीं विद्रकी तथा दर्शकें भी दिलाई देन रहे में। फिर भी कहीं से मद हवा यह रही भी। जीवदत्त ने एक बार सारे कमरें की और देखा और आश्चर्य के साथ अपने अस्त्र-तलवार व धनुष-वाणों की तरफ देखनवाले सद्यवमां से कहा—"सद्यवमां, तुम बिक्त क्यों हो रहे हो? पुजारी ने हमारे हिषयार हड़प नहीं लिये। कारण जानते हो न? वह हमारे साथ दोस्ती करके हमें अपने अनुचर बनाना चाहसा है! हमारी मदद से वह अपना उल्लू सीषा करना चाहता है। समझें!"

सर्गवर्मा ने गुम्से में आकर तलवार उठायी और कहा-" चाहे उस दुष्ट का प्रयत्न कोई भी नयों न हो, यदि वह मेरे हायों में आया तो उसकी जान लेकर छोडूंगा। हम अपने रास्ते विन्धाचल की ओर जा रहे थे, नाहक इसने हमको रोक दिया और हमें नाना प्रकार की यातनाएँ दीं।"

"तफ़! बुलद अवाज में मत बोलों। हो सकता है कि अधेरे के अखि और दीवार के कान हों! पहले मुझे देखने दो कि यह कमरा कितना बड़ा है और इसके कहीं खिड़की या दर्वाजे हैं।" ये शब्द कहने जीवदत्त उठ खड़ा हुआ और पत्थर की दीवार को टटोलते चारों ओर पूमने लगा। असे कहीं दीवार में दर्वाजे दिन्हाई नहीं दिये। मगर पत्थरों के बोच के खेदों मे हवा अन्दर आ रही थी। इसमे मालूम हो रहा था कि गुफ़ा के इस

कमरे को पश्यर पर पश्यर जोड़कर बनाया गया है।

जीवदत्त लड्गवर्मा के पास लौटकर

यह समाचार दे बोला—"लड्गवर्मा,

फिलहाल हमें पुजारी के द्वारा कोई खतरा
नहीं है। जब हम हाथी पर लावे गये
तब पुजारी ने अगली युवकों से जो बातें
बहीं, वे मुझे आश्चर्य चिकत कर रही हैं।"

"पूजारी ने अपने अनुचरों से कई बातें कहीं, उनमें कीन बात तुम्हे आदचर्य जनक मालूम होती है?" खड्गवर्मा ने पूछा ।

"एक बात तो यह है कि ऐसावत जाति के हाथी का रहम्य ज्यादा दिन तक गुप्त नहीं रह सकता और दूसरी यह है कि पुजारी दो-चार दिनों में कोई महान कार्य करने जा रहा है?" जोवदत्त ने कहा।

"इसमें आक्ष्य की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि वह ऐरावत जाति का हाथी हो। वरना वह हाथी ही नहीं हो सकता। और रहा, उनके द्वारा साधने बाला महान कार्य, अन्तदपुर के राज्य पर अधिकार करना ही होगा।" सङ्गवर्मा ने खताया।

"लड्गवर्मा, ठीक मेरे भी मन में ये ही सदेह पैदा हुए। आज हम यहीं पर विश्वाम करेंगे और कल प्रात काल सूर्योदय के होते ही हम यहां से निकल जायेंगे



और पुजारी का अतिम फ्रीसला करेगं।" जीवदस ने सस्साया।

"हाँ, हाँ, ऐसा ही करेंगे! पुजारी ने हमारे लिए चार-पांच दिनों के लिए आध्यक खाना-पानी का उचित प्रबंध किया है। इस बीच हमें यहाँ से भाग जाने का कोई उपाय सोचना होगा। बाह, वह भी कैसा पुण्यात्मा है! हमारे लिए बच्छा मौका दे गया है।" ये शब्द कहते खड्गवर्मा जोर से हुँस पड़ा।

दिन बीत गया। सूर्यास्त के होते ही उस कमरे में अधेरा फैल गया। दोनों क्षत्रिय युवकों ने दीप जलाये और उस रोशनी में लाना खाकर आराम से सो गये।



दूसरे दिन सबेरे कमरे के बाहर बड़ी हलवल हुई जिससे वे दोनों जाग पड़े। बाहर सैकडों की संख्या में जंगली युवक जभा हो डोर-शोर से बात-चीत कर रहे थे। उनकी बातें सुनने की दोनों मित्रों ने कोषित की, पर उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दी।

"जीवदत्त, लगता है कि विच्नेदवर पुत्रारी अगली युदकों के दल के साथ कहीं हमला करने आ रहा है।" सद्गदर्माने कहा।

"यह हमला और कहीं नहीं, सरबद राजा नित्यानद का अंत करके गद्दी पर अधिकार करने के लिए जानंदपुर पर

भाकमण करने का होगा।' जीवदत्त ने कहा।

"तब तो क्या हम उस दुष्ट के बन्दी बनकर यहीं पर बैठे रहेंगे?" खड्गवर्माने पूछा।

"थहाँ यूँ ही बैठे क्यों रहेंगे? पुजारी अब अपने दल-बल के साथ निकल पड़गा, तब हम इस कमरे से बाहर निकल आयेंगे। इसके बाद हम सोचेगे कि हमें क्या करना है?" जीवदंत ने सलाह वी।

"इस अधेरी कोठी से बाहर निकल जाना क्या ऐसा आसान काम है?" खड्गवर्मा ने आक्चर्य के साथ पूछा।

"क्यों नहीं ? देखते रही न?" यं शब्द कहते जीवदत्त दीवार के पास गया, पत्यरों के बीच के छोटे से छेद से बाहर देखा। उसे पाँच-छं फुट की दूरी पर ठीक वैसी ही एक दूसरी दीवार दिखाई दी।

"वरे, यहाँ पर तो पत्यरो पर पत्थर और दीवारों के बाजू में दीवार, यही इस गुफा की रीति है। बाहर जंगकी मुक्को की हलचल कम हो जाने दो, तब देखा जामगा।" जीवदत्त ने समझामा।

एक आध घंटे बाद उस प्रदेश में नीरवता छा गयी। जीनवत्त ने सोमा कि शायद फिर हलचल हो जाय, पर कड़ी बेर तक हलचल के न होते बेख खड़गवर्मा की और मुड़कर बोला—" खड़गवर्मा, इस कमरे से बाहर जाने के लिए हम रास्ते का पता लगाने में क्यों परेशान हो जावे! कल शाम को हमको यहाँ छोड़ जानेवाले जगली युवक जिस गुप्त मागें से भीतर आये, जस मागें को जन्ही के हार्थों से हम खुलवा देगें। जरूरत पड़ने पर ही तुम भीतर भानेवालों को मारो, बरना नहीं। में जब तुम्हें इशारा करूंगा तभी मारना।"

इसके बाद जीवदत्त कमरे के सभी कोनो की छोर घूमते जोर से चिल्लाने लगा—"विघ्नेश्वर पुजारी! विघ्नेश्वर पुजारी!" खड्गवर्मा भी अपने मित्र के स्वर में स्वर मिलाकर चिल्लाने लगा। उनकी बावाज से सारी गुफा गूज उठी।

एक-दो मिनट याद कमरे की दीवार के एक कोने में चौकोना पत्थर बड़ी आवाज के साथ हटने लगा। उसके तुरंत बाद एक जंगळी युवक ने कमरे के अन्दर झांकते हुए गरज कर पूछा—"तुम लोग चिल्लाते व्यों हो ?"

जीवदत्त आस्वर्य का अभिनय करते जगली पूर्वक की ओर पल भर रेखता ग्हा, तब उछल कर उसका गला दबाते हुए बोला—"तुम खींचातानी करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा गला दबाकर मार डालूंगा; खबरदार! यदि तुम्हें



अपनी जान बचानी है तो मेरे सवालो का जवाब दो। अब तूम पहले अन्दर आ जाओ। ये शब्द कहने जीवदत्त ने उसे भीतर खींच लाया और दीवार से सटक्कर बैठा दिया।

जगली युवक जान के दर से पर भर कांपने लगा। जीवदत्त उसे समझाने के स्यास से उसकी पीठ भगभगते बोसा "इस कमरे का पहरा देनेवाले लोग और कितने हैं?"

"मेरे सिवा एक और है। बाक़ी सभी लोग हमारे पुजारी प्रभु के साथ जानंदपुर पर हमला करने गमे हैं।" जगली युवक ने जवाब दिया। "तब तो तुम छंद के पास जाकर दूसरें पहरेदार को भी भीतर बुटा छाओ। उसे तुमने सावधान किया हो तुम्हारी पीठ में भेरा दोस्त छुरी भोंक देगा। सबरदार!" जोवदत्त ने उसे जेतावनी दी।

जंगली युवक छंद के पास गया । सर बाहर करके दूसरे पहरेदार को भी अन्दर बुलाया । उस वक्त सड्गवर्मा ने वपनी छुरी जंगली युवक की पीठ से दिका रखी थी। एक मिनट के अन्दर दूसरा पहरेदार भी छंद मं से कमरे के भीतर आया । तब तक उसे मालूम न था कि उसका साथी कंदियों के हाथों में बन्दी है। वह सट घूमकर बाहर जाने की हुआ, मगर खड्गवर्मा ने उसका कथा पकड़ कर कमरे के बीच उसे फेक दिया।

"अब सच बता दो, वरना तुम दोनों के सर इसी वक्त काट डालेंगे। उस पुजारी के साथ सभी जंगली चले गये हैं, या कुछ लोग इन गुफाओं और टीलों कर पहरा दे रहे हैं?" जीवदत्त ने पूछां। खड्गवर्मी इस बार सलवार उठाकर जगली युवकों को निशाना बनाये खड़ा रह गया। जंगली युवक कोपने हुए बोले"हम सच बताते हैं, हमें मार न आलियेगा! हमारे सभी जंगली लोग पुजारी प्रभु के साथ आनंदपुर की ओर चले गये हैं। सिर्फ हम दोनों को आपका पहरा देने छोड़ गये हैं।"

"तब तो तुम बोनों एक घटे तक इसी कमरे में रह जाओ । हम लोग इस बीच लौटकर तुम्हें सकुशाट बाहर भेज देंगे।" जीवदत्त ने कहा।

जगली युवकों ने हाथ जोड़कर ख़ड्गवर्मा और जीवदत्त को नमस्कार किया। इसके बाद ख़ड्गवर्मा और जीवदत्त कमरे से बाहर आये और उस छेद को पत्थर से ढक दिया। तब वे दोनों नीचे की ओर सीड़ियों से उत्तर कर थोड़ी दूर गये, जस गुफा में से दूसरी सीड़ियों को पार करके पहाड़ के ऊपरी भाग में पहुँचे।

(और है)





## संबंधियों की परकी

हुडी विक्रमार्थ पेड के पास मीट आया
पेड् से शव उतार कर कंथे पर उस्त सदा की आर्थ जुपकाय क्ष्मान की और कलन लगा। तब सब से श्वित बनाल न कहा— 'राजन तुस क्षम अपन को दक्ष प्रकार कठिन इस्तों भे काल रहे हो तुन्हारी यह हालत देखन पर स्था सदह हाता है कि तुम्हरे विक्काल उठ जयम और तुम कालल हो जाजाम। कठिनाइया के कारण कनवसह का सन विकारत हो गया था। के तुम्हें इसको कहानी स्नाना है। ध्रम को स्नान के जिल स्वां।

वनास्त्र यो कहन स्था । महत्वरम् नामक गाँव में एक विस्थान रहा करना या । उस के पास पाडी की जमीन थीं, संगर कर कहीं महत्वन करके अधिक पंचल वैद्या करना और अपन परिवार को पालना था। उस के बाई सन्थान को मगर अध्य उस में नगर एक

# वेतात्र कथाएँ



लड़का पैदा हुआ। किसान ने लड़के का कनकभद्र नामकरण किया और लाइ-धार से उसे पालने लगा।

कनकमह जब विभाह के मोग्म हुआ, तब उसके पिता ने समझाया—"बंटा, तुम दा'दी करके अपना घर सभालों युवकों को विलब से घादी करना ठीक नहीं है। मैं और तुम्हारी मौ—हम दोनों बुढ़ापे में पब घर रहे हैं। हमें बहुन माल बाद तुम पैदा हुए। तुम्हारे बच्चे हो जायें तो हम अपने पोतों और पोतियों को देख खुझ हो आयेंगे।"

सगर कनकभद्र ने अपने पिता की बाद नहीं मानी। उन्दे उमने कहा— "पारिवारिक जीवन विनाने को मेरी इच्छा नहीं है। में सन्यासी बनकर मृक्ति का मार्ग ढूँढना चाहता हूँ।"

बुदापे मं जो विचार मन में पैदा होने चाहिये, ऐसे विचार अपने पुत्र के मन में मौबन में ही पैदा होते केल बूढ़े भाँ नाम को कुछ आब्दर्य ही हुआ। वे रोज कनकभद्र को तम करने लगे कि वह जल्दी बादी करे। अपने माँ-वाप से तम आकर कनकभद्र एक दिन काशी के लिए चल पड़ा। एक बड़े सत्यासी के पास सत्यास लेकर सत्वोपदेश पाने लगा।

कुछ साल बीत गये। महेरवरम गाँव से आये हुए यात्रियों ने काशी में कनकश्रद्ध से मिलकर बतायर कि कुछ समय पूर्व उसके पिता का देहांत हो गया है।

यह बात मुनने ही कनकभद को बहा दुल हुआ कि उसकी वृद्ध बाता का क्या हाल होगा। उसने अपने गृद से कहा – "गृहदेव, में एक बार अपने गांव जाकर अपनी मां को देल आऊँगा। आज ही मुझे समाचार मिला कि मेरे पिना का स्वर्गवास हो गया है। सन्यास लेने के बाद मैने अपनी भी को एक बार भी नहीं देसा।"

"पगले, सन्यासी का पिना कौन है? मौ कौन? यह सब केवल अम है!" गुरु ने समझाया। ' ऐसी बात नहीं, गुरुदेव! यदि मेरे रिताजी ने योडा-बहुत यन बचाया हो, को उसे लाकर में अपने मठ को सौंप दूँगा। " कनकभद्र ने कहा

इस पर गुरुजी ने मान सिया।

शास्त्र से सहेदवरम की जोर अनेवाले सात्रियों के रल में कानक्षण भी जा मिला। उसकी यात्रा भी जाराम में बसने लगी। बार पड़ाव पूरा करके मात्रियों का रल जब फिर बल पड़ा तब एक मने जगल में लुटेरों ने उस दक को लूटा। बुख गावियों को सुरशे में मार मिला, बुख गावियों को सुरशे में मार मिला, बुख गावियों को सुरशे में मार मिला, बुख गावि मान गयं जो मात्री लुटेरों के इन्द तम, उन्हें लुटेरों न बाद लिया। बनक्षण और पार्वनों नामक एक भीरत एक नुष्टरे के हिस्स म आये। बह दानू उन दोनों का गा। क विनारे स्थित अपने बुटीर म स गया और उन्नी घर के काम-काल कराने स्था।

जाकू के घर कार-पांच गामं थीं।
गामा का बरान व दाना-पानी दन का
काम कनकपद को मौपा गमा। पार्वतो
काकू के घर के मारे काम किया करती।
काकू के मन में एक दिन एक विचार
आया कि व दाना मरे गुलाम है। इन
दोनो को दपनि बना दे तो इनकी होनवाकी
सनाव के हारा मेरे गुलामों को सस्वा
वह जायगी। इस प्रकार सावकर उसने
उन दोनों के लिए एक बुटी बनवामी
भीर कहा—' में नहीं जानना कि दुम दोना



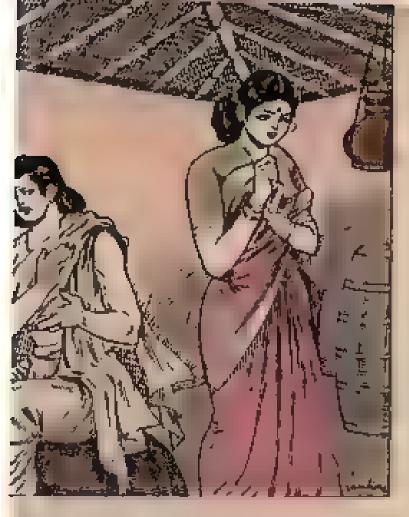

का पहले कैसा रिश्ता या? पर आज से सुम दोनों पति-पत्नी हो! इस कुटी में तुम दोनों अपनी गृहम्यी चला लो।"

दोनो अब उस कुटी म पहुँचे, तब पार्वनी प्रवरा गयी। कनकभद्र ने उसे समझाया—"मैं नो सन्यासी हूँ। इसलिए तुमको मुझ से इरन की कोई ज़करन नहीं। हमें अपने मालिक कर विरोध करना खनरे को सोल लेना है। इसलिए हम अकट रूप म पति-परनी के कप में अभिनय करने बहाचयं कर पासन करेग।"

ये वार्ते मुनने पर पार्वनी को घदराहट जाती रही, बन्कि कनकभद्र के प्रति उसके सन से श्रद्धा भी पैदा हुई । गुलामी की उस हालत में भी वे दोनों साय-साय रहते, परस्पर सुख-दुखा को बाटते, रात के समय पुराण-कवाओं तथा वेदान पर विचार करते आराम से दिन काटने लगे।

डाकू धन दोनों के व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसन उन्हें पूरी स्वतनता दे दी। मगर धीरे-धीरे कनकभद्र के मन में परिवर्तन होने लगा । उसने सोचा-" में तो सन्यासी हूँ । सब कुछ त्याग चुका हूँ । मेरी दृष्टि में गुलामी तथा स्वतत्रता में कोई अनर नहीं है। सगर पार्वनी कुलीन और योग्य युवती है। उसे किसी योग्य म्पनित के साथ विवाह करके सुनपूर्वक गृहस्थी चलानी चाहिये । ऐसी हासत में वह एक डाक् के पर गुलाम बनकर जी रही है। यह अनुचित है। भायद वह प्रकट रूप में कुछ न कहती हो, मगर इस नीरम जिंदगी से मुक्त होने के लिए उसका मन छरपटाता होगा । उसको मुक्त करने का मार्ग क्या है?"

कनकभद्र न इस बात पर कई दिन नक विचार किया, पर वहाँ से भाग जाने के सिवाय उसे दूसरा कोई मार्थ न मूझा। उसन एक दिन को रात को पार्वती से यह बात कही।

"मुझे तो यह जिंदगी दूभर मालूम होती है। मगर में औरत हूँ, क्या कर सकती हूँ ? चाहो तो तुम भाग जाओ और आजादी की जिदगी जिओ। मुझे भी साथ छे जाओगे तो तुम्हारे लिए में समस्या बन जाऊंगी। पावंती ने समसाया।

"में तुम्हारे वास्ते ही भाग आना चाहता था । इसलिए मेरे अकेले भाग जाने का कोई सवास ही नहीं उठता।" कनकभद्र ने कहा।

"तव तो वहाँ से भाग जाने का कोई उपाय सोनो। इस प्रयत्न में भले ही मेरी जान चली जाय, मुझे कोई चिता न होगी।" पानंती ने कहा।

रात को उनके बार में कोई सोचनवाला न होता था। नदी भी पास में थी। इसलिए भाग जाना उनके लिए कोई कठिन काम भी न था।

एक दिन पार्वती ने उन दोनों के लिए चार दिन का भोजन पदार्थ तैयार किया। उन पदार्थों को एक गठरी में बांधकर दो पार्थों को साथ ले दोनों नदी के किनारे पहुँचे। गायों की भदद से नदी पार करके सबेरे तक जलकर एक बहुर में जा पहुँचे। एक सराय में जाकर उसके गालिक से कनकभद्र ने कहा "यह भीरत पार्वती मेरी पत्नी है। हम रात भर यहाँ उहरना जाहते हैं।" सराय के



मालिक ने मान लियर। मुबह कनकभड़ ने पार्वती को उसके गाँव भेजना चाहा, लेकिन पार्वती यह बता न पायी कि उसका गाँव किस प्रांत में है!

इसलिए पार्वती ने कहा—"वगर में किसी तगह अपने घर पहुँच भी जाऊँगी तो कोई मुझे घर में रखने को तैयार न होगा जब तक में डाकू के घर रही, तब तक गुलाभी की जिदगी जीने को में तैयार हो गगी थी। यदि तुमको अपनि न हो तो में तुम्हारे ही घर चाकरी करने अपने दिन काट खूंगी। तुमने बतामा कि तुम्हारी मां बूढ़ी है। में उसको सेवा करूँगी।" कई मंजिल पार करके आखिर कनकभद पार्वती के साथ अपने गाँव महेश्वरम में पहुँचा। कनकभद्र की माँ ने इस बीच काफी तकलोफों शेली थीं। बहुत समय बाद अपने पुत्र को देख वह रो पडी।

कनकमद्र ने अपनी माँ को सांस्वना दी और कहा—"मी, तुम बहु के दास्ते तदप रही यो न । देखो, में तुम्हारे लिए एक सुदर बहू को लाया हूँ।" इन शब्दो के साथ उसने अपनी भौ को पार्वती का परिचय कराया . पार्वती को देख बूढ़ी पहली न समायी ।

े इसके बाद कनकभद्र पार्वली के साथ गृहस्थी चलाते मां को खुश रखने लगा।

बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा— "राजन्, कनकभद्र के विचित्र स्यवहार का कारण क्या है? उसने बचपन में ही सन्यास क्यो लिया ' विरागी हान के बाद उसने फिर से गृहस्य जीवन को क्यों स्वीकार किया ? इन संदेहों का समाधान जानते हुए भी न दोगे तो तुम्हाश सर टुकड़े-टुकड़े हो जायगा।"

इस पर विक्रमार्क ने कहा-"करकभद्र का वैराग्य जिंदगी के अनुभव से प्राप्त बैराग्य नहीं है। वह अपने पिता जैसे जीना नहीं चाहता था, इसलिए वैराग्य को चुन लिया। मगर जब वह भी कष्ट क्षेलने लगा, तद वह अमली जिंदगी ने परिचित हुआ। मां के प्रति उसकी ममता बढ़ गयी। छेकिन पार्वती की लेकर उसके मन में जो जिंता हुई, वह अनुभव से हुई । एक नारी यदि एक पूरुष की जिदगों में बहुत समय तक हिस्सा बांट लेती है, तो उन दोनों के बीच सहज रूप से ही बांपन्य जीवन शुरू हो जाता है। कनकभद्र जब घर पहुँचा, तब तक उसका वैराग्य पूर्ण रूप से जाता रहा, अन. वह गुहरूप जीवन में प्रवेश कर पाया।"

राजा के इस तरह मौन मग होते ही नेताल गव के साथ गायब हो पेड़ पर जा बैठा। (कल्पित)





अवती राज्य के दरवार में हरनाथ शास्त्री

तथा गुरुनाथ बास्की नायक दो पहित रहा करते थे। उन्हें इस बात का बड़ा पमण्ड था कि उनके जैसे अक्लमद दुनिया भर में नहीं है। वे सदा दूसरी का सपमान किया करते थे।

किंगपुर के दरवार में सुगुणशर्मा नामक एक पड़ित था। वह एक उच्च कोटि का पंडित और बुद्धिमान था। उसकी कीर्ति अनेक देशों में फैल गयी थी।

सुगुणशर्मा की वीति का समाचार सुनकर हरनाथ शास्त्री तथा गुहनाथ शास्त्री ने सोचा कि किसी परीक्षा में सुगुणशर्मा को हराकर उसका आपमान करे, जिस से उनका यश सारे देशों में फैल जाय।

वे दोनों पडित अपने राजा की अनुमति लेकर कॉलग राजा के दरवार में पहुँचे और बोलें—' महाराज, हम दोनों अवती राज्य के दरवारी पहित हैं। हमने मुना है कि आपके दरवार में सुनुणशर्मा नान क पड़ित हैं। उनको हराने आये हैं।"

किंग राजा की अनुभति पाकर मुगुण शर्मा ने कहा — 'में वैसे कोई वडा पहिन नहीं हूँ। फिर भी आप मुझ हराने आये हैं, इसलिए आप दोनों को अलग अलग बुलाकर एक सवाल करूँगा। यही आपकी परीक्षा होगी। उस सवाल का आप सही जवाब देगे तो में समझूँगा कि आप दोनों मुझ से बड़े पडित हैं।"

दूसरे दिन दरबार में परीक्षा की प्रवध हुआ। अपने राज्य के दरबारी पंडित की बुद्धिमला को खुद देखने के रूपाल से लोग बड़ी सस्या म आये। सुगुणशर्मा ने एक छोटे से पत्थर को घागे से बांध दिया और उसे एक स्तम्भ पर लटका दिया। उसी पन्यर संग्कं और घाण बौध कर उसे नीचे लटका दिया।

इसके बाद पहले हरनाथ शास्त्री को दरबार में बुलाया गया। हरनाथ शास्त्री दरबार में प्रवेश वरके सुगुणशर्मा की बगल में जा बैठा। तब सुगुणशर्मा ने हरनाथ में कहा— "शास्त्रीजी, इस पत्थर के अपर और नीचे धाम बीध गय हैं। में इस दक्त निचला धाम पक्ड कर खीचने जा रहा हूँ। क्या आप बना सकते हैं कि मेरे खींचने पर नीचे का धामा टुट जाहगा या अपर का?"

"अपरंका भागा टूट जस्यगा।" हरनाथ शास्त्री ने सट कह दिया।

मुगुलगर्गाने नियला भागा पकड़ कर ओर से भीच लिया, पर हरनाथ के कहे मुताबिक कपर का भागा नहीं टूटा, बल्कि नीचे का भागा टूट गया ।

"देखा हैन? आप हार गये। आप अब नृष्ताथ शास्त्री को भेजिये।" सुगुणशर्मानेकहा।

हरनाथ ने गुरुनाथ के पाम जाकर सारा समाचार मुनाया और नहां—"सोबे-समझे दिना मैने कहा कि अपर का धामा टूट जायमा और हार गया। तुम बताओं कि निचला धामा टूट जायमा। इस तरह विजयी हो हमारी इस्तत क्याओं।"

इस बीच मुगुणवर्षा ने ट्रट हुए धाने को स्रोलकर उस पत्थर से दूसरा घाना बीध दिया और तीच की ओर लटका दिया। गुक्ताव भी सभा में पहुँचकर सुगुणवर्मा की



बगल में बैठ गया। मुगुणधार्मा ने गृहनाथ से वही मधाल पूछा जो हरनाथ से पूछा था। "निचला धागा ही टूट आयगा।" गुरुनाय ने कहा।

सुगुणकार्या मत ही मत हँस पड़ा और निजला धरमा पकड़कर धीरे से खींचने लगा। घोड़ी देर बाद पत्थर के ऊपर का घागा टूटकर पत्पर नीचे गिर पड़ा।

सब छोग आश्चर्य में आ गये!

इस पर सुगुणकार्या ने गुरुनाय से कहा— "इस छोटी-सी परीक्षा मं आप दोना हार गये: में आपके पांडित्य की बात नहीं जानता: हो सकता है कि आप दोनों बड़े पहित हों! मगर दोनों में जान की कमी है और घमण्ड ज्यादा है। इसीलिए दिना बुठाये व जान-पहचान के मुझे हराने आये है। आगे ऐसे काम करके नाहक अपमानित न हो!" इस तरह उन दोनों की समझा-बुझा कर भेज दिया।

राजाको समझामेन आयाकि सुगुणशर्मा ने एक दार निचलं घागेको और दूसरी बार अपरी धार्ग को कैसे तोड़ा? उसने सुगुणशर्मा से इसका रहम्य पूछा।

इस पर मुगुणशर्मा ने कहा—"महाराज,
यह तो छोटी-सी युक्ति है। हर घीज में
एक तरह की जड़ता होती है। पहली
बार मेंने निचले घागे को छोर से
सींचा। पत्थर के भार को छोने वाले
उस घागे में पहले से ही एक प्रकार
का तनाव है। मगर निचले धागे को
सींचने पर उसके तनाव के बढ़ने के
पहले ही घागा टूट गया। दूसरो बार
मेंने धागे को धीरे से सींचा। निचले
धाग में टूटने लायक तनाव के आने के
पहले ही पत्थर को ढोने वाले ऊपर के
धागे का तनाव टूटने लायक स्थिति में
पहुँचा। इस युक्ति का कोई भी प्रयोग
कर सकता है।"

राजा सुगुणशर्मा की युवित पर प्रसम्न हुआ। अपने दरवार की मर्यादा की रक्षा करने के उपलक्ष्य में सुगुणशर्मा को अच्छा पुरस्कार दिया।



## किफायती का कारण

इस्मानगरायण अथवान बढ़ा धनी था। वह कंजूस नहीं था, पर क्रिफायती था। एक दिन उसके पास सोमनाय नामक एक किसान अथ्या और बोला—"महाशय, दीपावती का स्वोहार मानेवासा है। पण्णीस रुपयं अधार वे वीजिये।" स्वामनगरायण ने वे दिया।

उसी दिन शाप्त को स्थामनारायण त्योहार के दिन के लिए वपनी पत्नी को नयी साड़ी ख़रीदने कपड़े की दूकान पर पहुँचा । वहां पर सोमनाथ प्रश्वीस रुपय की सीमती साड़ी क्रेरीद रहा या ।

श्यामनारायण ने दूकानदार से दस-बारह रूपये की कीमतवाली साडी दिखाने को कहा। सोमनाथ यह देख पूछ बैठा—"बजो, श्यामनारायणजी, आप तो धनी हैं। इतने सस्ते की साड़ी क्यों खरीय रहे हैं? दुगुना वाम दे तो कढ़िया साड़ी जिल जायगी।" इस कब्दों में व्यंग्य भरा था।

"किफायत करनी चाहिये, सोमनाथ ! वरना कोई आकर पन्चीस रुपये उधार माँगे तो कहाँ से दे सकता हूँ ?" अमामनारायण ने उत्तर दिया ।





पुराते जमाने से कानीपुर में गोबिदराज नामक एक घनी रहा करता था। वह अव्वल दर्ज का कजूस और मक्सीचूस था। द्वार पर कोई मिस्तारी आ सका होता तो वह उसे डांट-इपट कर भगा देता। गोबिदराज कुबड़ा था, इसलिए लोग उसे कुबड़ा गोबिदराज कहा करते थे।

एक दिन गोविंदराज के घर एक भिस्तारी आया। उसने खाना सौगा। गोविंदराज ने उसे डॉट बतायी।

"बाबूजी! तीन दिन से मूख के मारे मराजारहा है। मुझ में चलने की भी ताकत नहीं है। एक कौर साना दो।" भिकारी ने थाचना की।

गोविदराज ने उसे गालियाँ मुनायी और अपने नौकरों से खदेड्वा दिया।

भिस्वारी भूज से परेशान था। यह बड़बड़ाने थकावट के मारे सडक के किनारे बैठ गया । बह बडा निरम्श **या । इ**सलिए गहरी आहें लेने लगा ।

उस रास्ते से चलनेवाले एक अधे ने भिष्यारी की आहें सुनीं। वह भिष्यारी के पास जाकर बोला—"मैया, तुम कौन हो ? आहे क्यों भरते हो ? क्या हुआ तुम्हें ?"

"में एक भिलारी हैं। कई घरो में गया, सगर मृट्ठी भर खाना नहीं मिला। भूल से मर रहा हैं। बेहोशी आ रही हैं।" भिखमंगे ने कहा।

"मेरे घर चलो। मेरे साम खाना खालो।" इस तरह सांत्यना देकर अंघा आदमी भिखारी को अपने घर लेगया।

अंधे ने भिखारी को पेट भर खाना खिलाया। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा-- 'भगवान की कुपा से आपकी स्रोपे फिर दिलाई दे।" यह आशीर्वाद दकर भिनारी अपने रास्ते जला गया

उस दिन रात का अधे को आंखा से बराबर पानी निकमा। सबेग हाने ही उसकी आंखे दिकाई देने स्ता। उसकी खुरी की कोई सीमा न रही।

अध की आंखों के दिखाई देनेवाली सदर सार गाँव म जान की तरह फैल गयों। लोग यह सदर कहानी की तरह भारते-मुनन लग

यह जबर गेविदराज के कानो से भी पत्ती। यह दीड़-दीड़े अधे के घर वायर और पूछा—"क्या यह सब है कि मुम्हारी अखि दिलाई देनी है! यह तो बड़ा अवरज मालूम हाता है। असल से बात क्या हुई? सच सच बतना दो । में भी तो बान सुं?''

"कर नुम्हारे घर के पास एक भिकारी बैठे भूक से कराह रहा था। उसे नुमने कुछ मी नहीं किमाया। मूझ उसकी हारत पर दया आयी। बेग कर गता की उसे भर पेट जाना जिलाया। उसने नुसे असीर्याट दिया कि मेरी अर्था श्रोके दिखायी दे। उसकी मेहर्नानी से मेरी और्ष दिखायी दे रही है।" वृध्टि पासे हुए क्यक्ति वे कहा।

"ओह, कैसी भूल हो गयी है! वह भिलारी कोई जादूगर होगा। उसे मैने डॉटकर भगा दिया। उसे लाना किलाकर तृप्त कर दिया होता नो मेरी कुनड़ी जाती



रहती । "इन शब्दों के साथ गोविदराज पछताने लगा ।

इसके बाद गोविदराज ने निश्चय कर लिया कि किसी न किसी तरह उस भिखारी को पकड़ लाकर उसे भर पेट खिलाना चाहिए और उसके आशीर्वाद से कुबड़ी को ठीक करवाना चाहिए।

असी दिन सारा गांव छान कर गोविदराज ने उस भिष्यमग को पकड़ लिया । बड़ी विनय के साथ उसे अपने घर बुळा लाया । पास बैठाकर उमे बढ़िया पकवान खिलाया ।

भिषारी भोजन समाप्त कर बोला— 'भगवान की कृपा से आपकी कुबडी जाती रहे।' यह आशीर्वाद दे चना गया।

गोविदराज को लगा, मानो उसकी कुबड़ी जाती रही है। दूसरे रिन सवेरे उठते ही उसने भोषा कि उसे चब की भाति मीधे खड़े होना चाहिए।

मगर गोविदराज की ६०७६ पूरी नहीं हुई बल्कि उसे लगा कि उसकी कमर और सुक गयी है। वह गुम्से में आंखे पाये हुए व्यक्ति के घर पहुँचा और वोला -"तुम्हारी बातों में जाकर में घोला खा गया हूँ। उस मिखारी को तुम से भी बिद्ध्या पकवान खिलाया। जाते हुए उसने मुझ बाकीबांद भी दिया, मगर मेरी कुबड़ी जैसी की तैसी है।"

बंखें पायं हुए बादमी ने हँसकर कहा—
"तुम तो मूखं हो! भिखारी काई भगवान
नहीं, मैन उसके भूखें पेट को खाना दिया।
इसिंकिए भिखारी ने हृदयपूर्वक मुझं
आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने उसके आशीर्वाद
को सत्य बनाया। तुमने भरे पेट को
खाना खिलाया। यह भी स्वार्थ से प्रेरित
होकर किया। मिखारी शिष्टता दश
आशीर्वाद दे चला गया। पर उसके
अशीर्वाद को कौन सत्या बना दे ""

इन बाब्दो को सुनने पर बोविदराज के मन मे शानोदय हुआ। उस दिन से वह पीड़िनो की सहायता करके यशस्त्री बना।



## जैसा भेष, वैसी चाल

क्त गाँव में एक बहरूपिया था। वह हर साल दशहरे के दिनों में तरह-तरह के देश घरकर पैसे कमाता था।

एक दिन वह योगी का वेष धरकर राजा के दरबार में गया। राजा के दर्शन करके उपदेश दिये। राजा ने खुश होकर उसे इनस्म देने का बजांची को आदेक दिया।

इस पर उसने कहा—"हम तो योगी हैं। हमारे लिए छन की क्या आवश्यकता है?" ये गन्द कहते इनाम निये विना चला गया।

दूसरे दिन यह देश्या का देण धरकर दरबार में पहुँचा । नाच-ग्राकर राजा को प्रसन्त किया ।

राजा ने इस बार भी उसे पुरस्कार दिलाया।

"महरराज, पोडा और बच्छा पुरस्कार दिखाइये । " बहुरूपिये ने पूछा ।

राजा ने आस्वयं में आकर कहा⊸" अरे, तुमने कल पुरस्कार केने से इनकार किया, आज स्यादा क्यों मांगते हो ?"

"महाराज, जैसा भेष, वैसी चास होती चाहिये त?" बहुरूपिये ने कहा।





प्राने जमाने की बात है। बहना नगर पर खुसरों नामक सुलतान राज्य करता था। उसके दरबार में अब्दुल नामक एक युवक था। बब्दुल अनाय था। खुसरों ने उसे घोड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब्दुल सुलतान के घोड़ों को देखभाल अच्छी तरह से करता था, मगर यह अफवाह फैल गयी कि वह घोड़ों के दाने के खर्च में घोडा-बहुत बचा रहा है।

यह खबर खुसरों के कानों में भी पड़ी। उसने अब्दुल को बुलाकर पूछा— "हमते सुना है कि दुम घोड़ों के राने के खर्च में से धोड़ा हिस्सा हड़प रहे हो! नया यह सच है?"

अब्दुल जवाब देने से हिचकिचाया । उसी दिन खुसरों ने अब्दुल की नौकरी बदल दी । उसे सौ सिपाहियों को तनस्वाह देकर रसीद लेने का काम सींपा यया। अब्दुल का बर्ताव जानने के लिए खुसरो ने उसे यह काम सींपा था। मगर अब्दुल यह बात जानता न था।

इस नये काम में भी अब्दुल दूस लेने लगा। वह सिपाहियों को पूरी तनस्वाह न देकर उसम से पोड़ सिनके बचा लंता था। यह बात भी जल्दी प्रकर्ट हो गयी।

अब खुसरों ने निश्चय किया कि उसे धन से सर्वाधत कोई काम न दे, इसलिए उसे फुलवारी की रका करने का काम सींपा। उसके अधीन दस माली काम करते थे।

दो महीने तक अब्दुल के प्रति कोई शिकायत न नायी।

एक दिन खुसरी का छोटा लड़का बगीचे में खेल रहा था। उसने गेंद का जोर से लात मारी। वह अब्दुल को जा स्त्री। सम्दूल एक दव ने व गिर पहा। लहना चनरा नया। उसने सम्दूल क पास जाकर सक्त्रीर कर देखा।

अध्युष मंधीरे से अ'वा नातकर कहा — 'इतर जा, से यह वान अभी जाकर सुरुतान ने कह दूंगा।"

मुख्यान का सहना एक दम काप उठा।
वह अपन वाप के नाव में हरना था।
इस्टिए यह अस्तुत से विद्याद्यान लगा कि
वह यह बान उसके बाप से न बहै।
अस्तुत उन लग्ने के गत को भानियों की
माना की और एक्टक देखन लगा।
काक न माचा कि यह माना अस्तुत की
केवह उसके साथ समझौना कर क।
बाब्दुल ने चुपनाप लड़के के हाथ में

माला न की। उस दिन संसकर मुख्यान का छारा नक्का पैस और मान की छाड़ी-साटी को अस्मूल को देना क्या।

यह बात माध्या का मानुम हो गयी। उन लोगा न अन्दूर का बमकारा कि यह बात के सुद्धतान न कह दग।

अस्तृत विस्तृत रहा नहीं उन्हें उसने भी धमकी दी—'से मृत्यतान में दिवायत करेगा कि सृत्यतान का लडका मुझ जो इनाम देवा है उसक सूच लाग दिवसा मांगतें हो ।"

माली सब भवार गये। यह बात जानकर अभ्दूत न उन्हें बनाया कि वे जोगहर प्रहीत रमें हो निक्क दिया करें नो यह गुल्लान से शिकायन नहीं करेगा।



मार्गिश न नावार हातर हर महेत दा सिवन देन न मान निया। मनर नृष्टान को कावी न पान जिया कि उसके नदके के आभागन भीर भीरे नायब हात जा रहे हैं। नदके को दारन पर उसन दर के मारे सारी नातें नता की।

यह लगर भी लुगरी तक रहेगी।
सर्गत्या न गगरी की कि अन्द्र्य
गुण्नान के बर में आभूषण निक्य गर्गरह
सन्दर्भ । भारत न संस्कृत को बरगर म निकास दिया और कहर- तुम अददा मूझ करना बेहरा सर दिखाओं।

अब्दुल बरबार से चला गया। नीत दिल बरह उसन किल के बरहर प्रधान फाटक के पास आजने अवाया। उसने

सान नामन हो कर वहीं नान रन निया।
वह मुनह में नकर हो भी देनना के
सूनना उस उसे बहा मदो करने करना गया।
विल क कर्म कीन जरना है कीन करने
आना है उनके साम क्या क्या मान है
य सब क्यों रिन्स्ता गया। आनिर कहीं गया रक बेरता ना उसे भी दर्भ कर देना। नाम उसका यह स्वेश रून यहने
यहने। जन्म का यह स्वेश रून प्रमान कर मुख्यान भी हैंस बिना रह न प्रधा सब न नावा कि अध्युक्त प्रधान हा
गया है।

बुख महात और बीत बय । एक दिन आपी रात के बस्त अन्द्रत आपनी जगह बैठ केंच रहा चा । इतत स दिल बी



उत्तरी दिशा के कदक के पानी में किन्हीं भारी चीजों के तीन दार गिरने की आवाश हुई। अब्दुल ने झट बही निकाल कर लिख दिया—" उत्तरी कदक में तीन अम् !"

बात यह यो कि उसके पहले दिन कोई स्योहार बा, इसलिए पहरेदार सब खूब शराब पीकर सो गये थे। उस रात को तीन डाकुओं ने किले में प्रवेश करके क्षाने को लूटा। तीन बड़ी बड़ी पेटियों में सोने व चारी के निक्के मरकर कंदक के पास लाये और उसमें डाल दिया। रात के वनते कदक पर का पुल उठामा रहता है। कदक बड़ा चौड़ा और उसमें डाल दिया। रात के वनते कदक पर का पुल उठामा रहता है। कदक बड़ा चौड़ा और उसमें डाल से पार करना नामुमकित था। शकुओं ने सोदा कि मौका मिलते ही कंदक से पेटियों ले जा सकते हैं।

सवेरे लजाने के तूदने का समाचार सारे शहर में फैल गया। बड़ी सोज-सबर हुई, पर चोर का पता न लगा। मुलतान के एक सलाहकार ने बताया"हुजूर! अब्दुल रात-दिन किल के बाहर
दर्बावे के पाम लगातार बैठा रहना है।
हम पता लगायेंगे कि कहीं उसने अपनी बही
में चोरी की बाबत बुख दर्ज किया हो।"

खुसरो ने अब्दुल को बही लाने का आदेश दिया। अब्दुल ने घोरी गयी रात को अपनी बही में लिख रखा था— "उत्तरी कंदक में तीन घम्!"

खुसरो की समझ में न आया। उसने अब्दुल से पूछा—"ये तीन धन् क्या हैं?"

"हुजूर! पानी में भारी पीज के गिरने पर घम की आवाज होती है न! ऐसी आवाजें तीन बार मुझे मुनायी दी।" जब्दुल ने कहा।

तुरंत सिपाहियों ने कदक में उतरकर लोग की तो तोन भारी पेटियों मिल गर्यों। उनमें खोया हुआ सारा धन मुरदित था। इस पर खुसरो बड़ा खुश हुआ और उसने अब्दुल को अपने सलाहकरर नियुक्त किया।





विजयवर्मा एक छोटे से देश का राजा था। उसके विजया नामक एर पुती थी। विजया जब सॉलह साल की हुई उस दिन राजा ने उसे एक अच्छी अगूठी मेंट दी। वह अंगूठी कीमती न थी, पर राजा के लिए प्यारी थी। क्योंकि वह अंगूठी विजया की माँ की थी। विजया की माँ कुछ समय पहले मर गयी थी।

एक दिन विजया अपनी दासी के साथ नाव पर नदी में विहार करने चली गयी। नाव पर जाते विजया पानी से खेलने लगी। उस वक्त उसकी अगूठी उंगली से फिसल कर पानी में गिर गयी।

विजया चिल्ला पड़ी। नाविक ने पानी में उत्तर कर बड़ी देर तक अंगूठी की खोज की पर अंगूठी नहीं मिली। विजयवर्मा वैसे कठिन स्वभाव का नहीं मगर वह विजया को अंगूठी खो देने पर क्षमा नहीं कर पाया। विजया ने घर लौट कर बगूठी के खो देने का समाधार अपने पिता को सुनाया। विजयवर्मा को बड़ा कोष खाया। उसने कहा— मेंने प्रेम से तुम्हें जो अगूटी दी, तुमने उसे खो दी, यह अक्षम्य अपराध है। में तुम से एक और बात पूछना चाहता था। तुमसे विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हुये महेश नामक एक युवक मेरे पान आया था। क्या तुम उसे जानती हो?"

"जी हो, पिताजी ।" विजया ने कहा । "क्या तुम उसके प्यार करती हो ?" शजा ने फिर पूछा ।

"की हो, पिताओ।" विजया ने कहा। "यह तो नुम्हारा दुर्भाग्य है। वह नुम्हारे लिए पोग्य पति मालूम नहीं होता भेंने उसे साफ वताया दिया कि नुम्हारे साथ उसका विवाह कभी नहीं हो सकता। नुमने मेरी प्यारी अगुठी को खो दिया। भैने तुम्हारे लिए ध्यारे व्यक्ति को भज रिया। पर इससे दुम्हारी बादी कर नहीं सकती। मैं यह दिशोस पिटवान जा रहा हूँ कि जो मेरो ध्यारी अगुरी ला देगा, उनके साथ तुम्हारा विवाह कर्णना।' विजयवर्षा ने कहा।

दियोग सुनकर कई युवक आगे आये और नदी में उत्तर कर अग्ठी के बास्ते लोज करने छव । लेकिन किसी को भी अग्ठी नहीं मिली । इस प्रतियोगिता में विजया से धार करने वाल महत्र के भाग नहीं लिया । जब राजा ने उससे कहा कि विजया के साथ उसकी शादी कभी नहीं हो सकती, सब से वह विरक्त हो गया था।

एक दिन वह नदी के उस पार शिकार खंलने के श्याल से धनुष और बाण लेकर बा पहुँचा। अचानक उस नदी के उस पार एक हिस्स दिखाई दिया। उसने निशाना बाध कर हिस्स पर बाण जन्मया। ठोक उसी बक्त एक बड़ी मछनी पानो पर उछल पड़ी। सहेश का बाल मछली को जा लगा । वह बड़ी आवाद करने पानी म गिर गयरे । यह भाजाब गुन कर दिस्य ने सर उठा कर महेश की आर देखा । वह दूसरा आण लेकर निद्याना सामन ही बाला या कि हिरण भाग कर पेड़ों के बीच गायब हो गया ।

"हिरण को माग्त चला, तो मछली हाथ लगी।" यह मोघने महेश मछली को पानी में से विकाल कर घर ले गया।

महेश की मौ ने भछली को काटा ता उसके पेट में से अगूडी निकली। वह विजया की लाई हुई अगूडी थी। मछली उसे नियल गयी थी, इस्टिए यह किसी को नहीं मिली

महंश ने उस अगृधी को दूसरे दिन राजा के हाब सीप दिया। विजयवर्मा महश के साथ विजया का विवाह करना नहीं जाहना था, मगर अग्न वचन का पालन करन के हेनु उसन विजया का विवाह महंश के साथ किया। विजया का प्राप्ट करी था, अगर वह अगृधी न को देनी नो उसका विवाह उसके प्रमी महंश के साथ न हाना।





एएक गाँव में एक बाह्मण था। वह एक कथावासक था। पुराण आदि सुनाने म वह बहुत ही प्रसिद्ध था। इसकिए दूर दूर के गाँवों से बरावर उसे बुलावा भाता था।

एक दिन दस मोल की दूरी से उस बाह्मण को बुलावा आया। उस रात को उसे पुराण सुनाना था। वह वक्त पर घर से निकल पड़ा, अधेरा होन के पहले हो वह उस गांव में पहुँच सकता था। मगर अचानक बादल घुमड़ आया, एक घटा पहले ही अधेरा छा गया। थोडी देर बाद पानी भी वरसने छगा।

उस अधेरे में ब्राह्मण को ठीक से रास्ता दिलाई न दिया। अब उस गाँव में वक्त पर पहुँच जाने की आशा छोड़ पड़ोसी गाँच में अपने जान-पहचान के लोगों के घर में उसने यह रात वितानी चाही। इम विचार से वह आगे बढ़ा। बहुत दूर बनने पर भी उसे पड़ामी गाँव का पता न चला। उसन अनुमान लगाया कि वह राम्ता भटक गया है। कही जाना है, और कहाँ रात विनानी है, ब्राह्मण की समझ म न आगा घवराये हुए उसने चारा और नजर दौडायी। एक दिशा में उसे दिये की राशनी दिलाई दी।

ब्राह्मण को जान में जान आ गयी। उस रोशनी की दिशा में जाकर दह एक घर के सामनं पहुंचा। बड़ी देर तक दर्वाजा खटखटाने पर एक आदमी ने किदाइ खोल कर पूछा—"आप तो भीग गये हैं। अन्दर आ जाइये।"

ब्राह्मण भीतर चला गया। घर देखने में पुराना लगता था। चौलट पर नक्काशी की गयी थी। गगर उस घर में रहने वालं पति-पत्नी साधारण दिखाई दिये। घर के मालिक में बाहाण के विचार की अंप लिया और कहा—"घर तो बड़ा जरूर है, लेकिन इसमें कोई निवास नहीं करता, इसलिए हमें यह मकान जिना किराये के मिल गया है। हम सोने जा रहे हैं। आप छत पर के कमरे में आराम कर सकते हैं।"

बाह्मण छत पर बला गया। अपने भीगे कपड़े उतार कर हिरण के चमड़े की बनी पैली में से सूखे कपड़े निकाल कर पहन लिया और खाट पर छेट गया। वह बककर शिषिल हो गया था, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गयी, मगर भोड़ी देर बाद भूक्ष छगने से उसकी नींद खुल गयी। नीचे कोई आहट हो रही थी। रसोई बनने की गंध आ गयी जिससे बाह्मण की भूख और बढ़ गयी।

लगता था कि घर में लोगो की बड़ी भीड़ हमी है। ब्राह्मण सोच ही रहा था कि संकोच किये विना नीचे आकर उनके साय जाना सा ले तभी उसे नीचे से पुकार सुनाई दी—''जजी जंभूदास, खाने के लिए नीचे उत्तर आजो।''

बाह्यण का नहम शंभुदास न या। फिर भी वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गया। नीचे बैठक में काफी संख्या में औरत और भवें इचर-उधर चूम रहे थे। एक और पनल परोसे गये थे। खाना परोसा जा रहा या। कुछ लोग पसलों के अगो जाकर बैठ रहे थे।

बाह्मण भी एक पत्तल के आगे जो बैठा । उसे सद्यावदन की याद आ गयी । जल्दी संद्यावदन समाप्त करने के स्थाल से बाह्मण ने हाच में जल लिया और उज्ब स्वर में कहा-" उत्तिष्ठंतु भूत पिशाचा:" ये सम्बक्ति उसने पानी आगे छिड़क दिया । दूसरे ही क्षण सभी लोग गायव हो गये । पत्तल और परोसे गये पदाचें भी गायब थे। एक उजड़े अंघेरे भरे घर में घवराया हुआ

वह बाह्यण अकेला रह गया था।





क्षि भाँव में दो चोर रहा करते थे, मगर वे कभी अपने गाँव में चोरी नहीं करते थे। अड़ोस-पड़ोस गाँवों में जाकर चोरी किया करते थे। उनमें एक का नाम रामभरोमा पा, जो चोरी करने में निपुण था। दूसरा गोपालदास था जो आँख मूंदकर रामभरोसे के आदेश का पालन करता था।

एक दिन की रात को दे दोनों पड़ोसी गाँव में एक बकरी को चुराने के लिए चल पड़े। आघी रात के करीब वे दोनों रमशान के बाजू में स्थित एक शिवमदिर म पहुंचे। रामभरोसे ने गोपालदास को ध्वजस्तम्म की आड़ में विठामा और वह बकरे को छठा लेने चला गया।

धना अघेरा या। सुनसान रात यी। गोपालदास अपने साथ मूंगफली लेगया या। यूंही बैठकर वह ऊब गया, अपनी पोटली खोलकर मूंगफली के छिलके दांतों से निकालकर बीज साने लगा ।

शिवमंदिर का नौकर मण्डप पर लेटकर सो रहा था। अचानक उसकी असिं खुलीं। उसे कट् कट् की आवाज सुनाई दी। उसने मुन रखा था कि रात के बक्त रमशान में भूनों का सचार होता है। उसका विश्वास था कि भूत केवल रमशान में रहते हैं और गढे मुदों को उखाड़कर खाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि भूत मदिर म आकर हाड़ियां चबायगं।

मदिर में अकर भूत प्रवेश करते हैं तो उन्हें भगाने का काम पुजारी का था। यह सोचकर नौकर मण्डप से उतरा। सीघे पुजारी के घर पहुँचकर दर्वाजा खटखटाया। पुजारी को जगाकर बोला— "महाराज, दमशान में रहनेवाले भूत मंदिर में प्रवेश करके भूदों को खा रहं हैं। आप उन्हें भगा दोजिये, बरना मदिर अपवित्र हो जायगा।"

पुजारी बड़े भारी भरकम कारीरकाला आदमी था। उसे जोड़ों में दर्द था। रात के बक्त तो यह दर्द और ज्यादा हो जाता था। एक कदम रखना भी उसके लिए भुक्तिल था।

"अवे में विलकुल चल नहीं सकता, क्या करे?" पुजारी ने कहा ।

"आपको चलना ही होगा चल नहीं सकते तो मेरे कंधो पर बैठ जाइयं। में चठा ले जाऊँगा।" नौकर ने जवाब दिया।

लाचार होकर पुजारी मौकर के कधीं पर बैठ गया।

इस बीच गोपालदास ने सारी मूंगफली खा डाली। किसी के आने की आहट पाकर ध्वजस्तम्भ के बाजू में से उसने जांककर देखा। किसी को अपने कंघों पर एक भारी आदमी को उठा लाते उसने देखा। गोपालदास ने सोचा कि वह आनेवाला व्यक्ति रामभरोसे हैं। उसने कहा—"अरे खूब मोटा तगड़ा है च?"

यह बात सुनते ही मदिर के नौकर का दिल तेजी से भडकने लगा । उसने पुजारी को झट नीचे पटक दिया और भाग गया ।

पुजारी को भी ओड़ों के दर्द का भान न हुआ। वह भी बेतहाशा भाग खड़ा हुआ और घर में पहुँचकर किवाड़ बद किये।

इसके थोड़ी देर बाद शमभरोते एक छोटें से बकरें को उठा लाया और गोपालदास के साथ अपने गाँव चला गया।

दूसरे दिन सबेरे मदिर की सफ़ाई करते नौकर ने घ्यजस्तम्म के पास मूंगफली के छिलके देखे। तब उसकी समझ में आया कि पिछली रात को कट् कट्र की बाबाज क्यों हुई? उसने यह खबर सिफ़्रं पुजारी को सुनायी। वह रहस्य केवल पुजारी और नौकर मात्र जान गये। बाक़ी किसी को कुछ पता न चला।





एक गाँव में धनिया नामक एक अधेह उस्र की विधवा थो। वह अपने घर के खबूतरे पर छोटी सी दूकान खोलकर गुजारा करती थी। वह गरीब थी, पर गाँव में यह अफवाह फैल गयी कि उसकी पेटी में सोने के गहने और क्षये भरे पड़े है। आसपास के गाँवों में अक्सर चोरियां हुआ करनी थीं। धनिया के गाँव में भी एक दो बार चोरी हो गयी थें।

गांव में इस बात को सकर हरू चल मच गयी। गांव के नो जवानों न घोरा को पवडने का बीड़ा उठाया। गांव के मुख्यं न दिखोरा पिटवायर कि जो चोरों को पकड़वा देगा, उसे अच्छा इनाम दिया जायगा। पड़ामी गांव में रहनेवाले चोर को इस बात का विलकुल पता न था।

घनिया ने सोचा कि अगर चोर उसके घर में घुने तो क्या करे? सोच-समसकर आखिर वह एक निर्णय पर पहुँची। उसने यह भी सोचा कि अगर उसकी युक्ति सफल निकली तो इनाम भी उसे भिल जायगा। इसलिए जब गाँव के सब लोग यह सोचकर डर रहे थे कि कहीं चोर उनके घरों में न घुसे, तब धनिया चोरों का बड़ी आतुरता के साथ इतजार करने छगी।

एक दिन की रात को चोर धनिया के घर में घुस आया। धनिया अस दक्त जाग रही थी। चोर की आहट पाकर उसने धीरे से कहा-"तुम आ गये, बेटा!"

नोर एकदम चिक्त हो मौन रह गया।
"तुम अपने रूपये ले जाओगे? अब तक
तुम्हारे रूपये दुगुने हो गये होंगे! गिन
के देख लो।" धनिया ने फिर कहा।

चोर की समझ में न आया कि धनिया क्या कह रही है! उसने सोचा कि शायद यह औरत पगली होगी। धनिया लाट पर से उठ खड़ी हुई, बिया जलाते हुए बोली-"कल भी तुम आये थे न! बेटा, तुम वही बादमी हो न! तुम तो गेरी पेटी का रहस्य सबसे कहते-फिरते हो ऐसी बात हो तो गौब के बुजुर्ग भेरी आन के लेंगे।"

चौर भाग जाना चाहता या, मगर उसने सोचा कि इस औरत के परिये उसका कोई खतरा न होगा। अलावा इसके उस औरत की बातों का मगं समझने के लिए वह वहीं रह गया।

िषये की रोशनी में चोर को देख धनिया बोली-''और क्या, तुम तो मामूली चोर नहीं हो। तुम्हें उसने मेरी पेटी का रहस्य बताया होगा!'' "मुझे किसी ने नहीं बताया। वह रहस्य क्या है?" जोर ने पूछा।

"दिला देती हूँ।" यह कहते हुए धनिया ने लक्की का बनस खोलकर गहने और रुपये निकाले, उनका हिसाब करके बताया—"देखते हो न? कल हमारे चोर ने इस बक्स में जो मुख रखा, वह दुगुना हो गया है। आज रात को इसे ले जाने की बान कही उसने न मालूम क्यों वह आया नहीं। मेंने सोचा कि तुम्ही वह आदमी हो और उनका रहस्य खोल दिया। एक-दो चोर मेरे घर आने-आते रहेंगे तो गांव के अधिकारियों को मालूम हो जायगा। मुझे फीसी पर लटकवा देंगे। बेटा, तुम्हारा पुत्र होगा। तुम



किसी से यह बात न कही। तुम अपने रास्ते चले जाओ। मेरे अक्स की मेहरबानी से वह चीर छोटी-मोटी घोरियाँ करके आराम से जी रहा है। मुझे भी घोड़ा-बहुत हिस्सा मिल जाता है। इसलिए इस रहस्य को तुस गुप्त रखो।"

चोर का लोम जाग चठा। उसने धनिया से कहा—" पाचीजो, मेरा भी धन दुगुना कर दोगी तो तुम्हें हिस्सा दूंगा। में तुम्हारे रहस्य को गुप्त रखूंगा। कल रात को लौटकर में अपना सारा धन तुम्हारे बक्स में रख दूंगा। उसे दुगुना बनाकर दो। में देखूंगा कि तुम्हें किसी प्रकार का खतरा न हो।"

''बंटा, न मालूम तुम केस आदमी हो? इस गांव के भी नहीं हो! गांव के लोग चोरों को पकड़ने के लिए बड़ी खोड़ कर रहें हैं। तुम डोर देते हो, इसलिए में तुम्हें एक बार अपने मक्से को इस्तेमाल करने देती हूँ। इसके बख़्द हमारा-तुम्हारा कोई वास्ता न होगा । समझें ! तुम कल रग्त को ठीक इसी वक्त आ जाओ । " घनिया ने समझाया ।

चोर खुशी खुशी चला गया ।

सबेरा होते ही धनिया ने गाँव के मुखिये को सारा समाचार सुनाया। अपने घर चोर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सारे इतजाम करने को सलाह दो।

चोर बड़ा लोभी था। वह अब तक लूटे हुए अपने सारे गहने व स्पये लाकर अर्थ रात्रि के समय घनिया के घर पकड़ा गया।

दूसरे दिन गाँव के मुख्य न चारी के माल की सूची बनायी। सब लीगों से पता लगवाया कि किनके घर क्या क्या चोरी गया है, उन्हें उनका माल वापस दिलाया और धनियं को बढ़िया इनाम दिलाया।

चोर को जल को सजा सुना दी गयी। उस दिन से अड़ोस-पड़ोस के गाँवों में भी चोरियां बंद हो गयीं।



### विदूषक का दाँव



क्र राजा को पोड़ों की बाजी बड़ी पसंद की। अनगर वह पीडों को दौड़ाका जो प्रपम आता, उसे पुरस्कार देता था।

एक बार विदूषक ने राजा से कहा—" महाराज, इस बार आप उस घोड़े को पुरस्कार दीजिये जो सबसे पीछे आने । यह बाजी देखने साथक होगी ।"

" तब तो चोड़े ठीक से दौड़ेने नहीं, इसमें भजा नया आवेगा?" राजा ने कहा ३

"ऐसी बात नहीं, महाराज | घोड़ों को बौड़ाने की जिम्मेदारी मेरी होगी " विद्रवक ने कहा। राजा ने दो सवारों को बुलाकर कहा—"तुम दोतों अपने घोड़ों को बौड़ाओ, जो पीछे आदेगा, उस घोड़े को मैं पुरस्कार दूंगा " इसके बाद विद्रवक ने उन सवारों के कानों में कुछ कहकर भेज दिया।

कुछ ही क्षणों में दोनों आदमी घोड़ों पर सवार हो राजा के सामने आये। राजा ने कहा—"तुम मोग अमूक पेड़ तक जाकर लौट आओ।"

दोनों बोड़ें बड़ी तेजी से निकल एड़े। पेड़ के पात पहुँचकर फिर बापस लौटने समे।

राजा ने आध्यमें से सकर विदूषक से पूछा⊶"नुमने उन सवारी से क्या कहा ? ' "भहाराज, मैंने उन्हें बोड़े बदलने को कहा।" विदूषक ने उत्तर दिया





इस के यहाँ एक घनी किसान था।

उस के यहाँ एक नौकर था जो खेलों का
काम देखता था। नौकर के एक लडका
था। वह बड़ा फुर्नीका था। किसान हर
युक्रवार को मकखन बिलोया गया महा
उस लड़के को दिलवाता था। वह लडका
युक्रवार की हाट में लें जाकर उसे बेच देतर
और थोड़े पैसे बना लंता था। इस वजह से
लोग उसे—"महाबाला छोकरा" पुकारते
थे। उसका असली नाम कम लोग
जानते थे।

हर शुक्रवार को जो हाट लगती, उसमें से सामान लाने गोविद गाड़ी हाई ले जाता था। महावाला छोकरा उसी गाड़ी में अपनी छाछ की हुंडी रख कर हाट में जाता और उसी गाड़ी में घर लीट आना था।

्क दिन वह हाट में छाछ देच रहा था, तब एक लबी बूड़ी ने आकर छाछ मांगी। "एक गिलास का दाम छवन्नी । आधे गिलास का दाम दुअभी । कितने की दूं?" छोकरे ने पूछा ।

"हरें छवनी नहीं: दुअभी नहीं, मुक्त में दी।" बूढ़ी ने कहा।

"यह सौदा मेरे पास नहीं फरेगा, चलो चल।" छोकरे ने झिडक दिया।

बूढी ने निकट आकर हड़ी उठानी चाही, छोकरें ने कलछी से बूढ़ी के हाथ पर दे मारा । बूढ़ी चली गयी ।

शाम तक सारी छाछ बिक गयी। छोकरे नं हंडी व कलछी गोविद की गाड़ी में रख दी और बोला—'में जरा गाँव में धूम कर पैदल चला आऊंगा। तुम जाओ।'' गोविद की गाड़ी चली गयी।

थोडी देर नक गाँव का चत्रकर लगा कर वह छोकरा अपन गाँव की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उस के पीछे किसी के



चले आने की आहट सुनायी दी। वह घूम कर देखने ही बाला था कि तभी बूढ़ी ने उसके सर पर एक बोरा क्क दिया, उसमें उस छोकरे को डाल कर बोरे का मुह रस्सी से बांच दिया।

इतने में बूढ़ी को एक बात याद आयी। बस्ती म रहने थाली एक रसोइन उसे बढ़िया जवार देने वाली थी। इस बात की याद आते ही बूढ़ी उस बोरे को रास्ते क किनारे छोड़ फिर बस्ती की ओर चल पडी।

छोकरा बोरे में फंस गया था, मगर उस का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। योड़ी देर बाद उस रास्ते से कोई सीठी बजाते था निकला। छोकरा चिल्ला पडा- "साहब, मुझे इस बोरे से निवालने की मेहर्बानी कीजिये।"

उस आदमी ने बोरे का मूंह स्रोल कर छोकरे को राहर निकाला। वह एक सिपाही या। उसने छोकरे के मृह से सारी कहानी मुनकर बूढी को अच्छा सबक सिखानां चाहा। उसने उस बोरे में काटे-दार साझ और मिट्टी भर दी, फिर से बोरे का मुँह बाधकर दोनों अपने रास्ते चले गये।

एकाभ भटे बाद बूढी छोट आसी। बोरा उठा कर घर की ओर चल पडी। बोरे के भीतर के काटे उमें पुभते जा रहे थे।

"अरे बदमाश! सुइयों से मुझे चुभो देते हो। घर चल कर तेरी खबर लूंगी।" ये शब्द कहते, छोकरे को गालियाँ देते बूढ़ी अपने घर पहुँची। बोरे का मुंह खोल कर अपने विस्तर पर उसे लुक्का दिया। सारा विस्तर खराब हो गया।

दूसरा भुत्रवार आया। महावाला छोकरा फिर गोविंद की गाड़ी में हाट की ओर चल पढा। महा बेच कर इस बार गोविंद की गाड़ी में ही निकला। बीच रास्ते में गाड़ीकी घुरी टूट गयी।

"में बस्ती में जाकर लुहार से धुरी ठीक करा के लौटता हूँ, तुम मही रह जाओ ।' यह कह कर गोविद बस्ती की ओर चला गया । गाड़ी में बैठे बैठे छोकरा ऊब उठा।
इसलिए नीचे उतर कर ठहलने छगा।
अचानक बूढ़ी कहीं से आ निकली और
उसके सर पर बोरा ढाल कर फिर उसे
बांध दिया और घर की ओर चल पड़ी।

अपि दूर जाने पर उस के मन में एक विचार आया। नयों कि उस रास्ते में एक जगह तरकारी व सक्जी की क्यारियों थीं, उस के चारों और बाड़ों लगी थीं, मगर उस में एक आदमी के घुसने लायक छंद थे। धूढ़ी ने उसे देखते ही सोचा कि इस बक्त कोई देख नहीं रहा है, धोड़ी तरकारियाँ चुरा ले जाऊँगी यह सोच कर बोरे को वहीं डाल क्यारियों की और आगे बढ़ी।

छोकरा इसी बात की चिता कर रहा था कि कोई उधर से निकले तो क्या ही अच्छा हो। तभी उसके निकट किसी के पैरों की बाहट गुनाई थी।" साहब ! मुझे बचाइये। आपका पुन्न होगा।"

वह आदमी एक चौर या। उसने बोरे का मुँह कोल दिया। छोकरे को छुड़ा कर असली बात जान ली। उसने भी सोचा कि बूढ़ी को उचित दण्ड देना चाहिये। यह सोच कर उसने गोली मिट्टी और कंकड़ों से बारे को भर दिया, उस का मुँह बौध कर दोनों अपने घर चले गये।



बूढ़ी तरकारियां चुरा कर छीट आयी। बोरे को पीठ पर छाद कर चलने लगी। उसे कंकड़ चुभने छगे—" बबे छोकरे, तेरे भूटनों से मुझे तंग करते हो!" जैसे तैसे घर पहुँच कर उसने बोरे को बिस्तर पर उड़ेल दिया तरे इस बार भी उसे मलूम हुआ कि वह घोखा खा गयी है।

तीसरा युक्तवार आया। इस बार गोविद जरा पहले ही चल पड़ा। छोकरा भी बड़ा सावधान या। बूढ़ी अगर हाम फैला दे तो छुरी मारने केलिए वह अपने साथ एक खुरी भी लेते आया।

आधा रास्ता पार करने के बाद गोबिद ते इमली के पेड़ों वाल एक बगीचे के पास गाडी रोक दी और कहा⊸"अरे, वलो, इसकी चुन के।"

त्व तक अधेरा फैलान या और उसके पास सूरी भी थी, इसलिए उस छाकरे को इर न लगा।

दोनों इमली के बगीचे में पहुँच कर इमली चुनने लगे। बूढ़ी किमी पेड की आड़ में छिपी बैठी थी। उसने अचानक छोकरे के मुँह पर हाथ रखकर बद किया। बाद को उसे बोरे में बांध कर अपने घर लेग्यी।

बूढ़ी ने बोरा उतारा। एक चाकू लाकर पत्थर पर सान धरनं लगी। इसी वक्त उसे लगा कि चून्हें की आग बुझती जा रही हैं चून्हें पर चढ़ें बर्तन का दक्कन उतार कर देखा तो अभी तक पानी खील वहीं रहा था। जन्दी लकड़ी डाल न दे तो चून्हें के बुझ जाने का दर था। घर में नकड़ी चुक गयी थी। इसलिए वह बूढ़ी एक रस्सा लेकर सूखी तकड़ियों बीन लान केलिए जन्दी जन्दी बाहर चली गया। द्यांत्र के बद करने की आवाज मृत कर होकरे ने अपनी छुटी से बारे का काट दिया और बहर आया। उसने घर में चारो तरफ नजर दौडायी तो उसे मिट्टी के वर्तन, दक्कन पुरवे वर्गरह दिखाई दियं। छोकरे ने वे सब लाकर बोरे में भर दियं, फिर बोरे को सी दिया। तब दर्वाजा सोलकर बूढ़ी की क्षोपडी के एक कोने म अहम लगा कर भाग गया।

इस बीच बूबी सीट आयी। भीतर कुंडी चढ़ा कर चून्हें में सकडी बाज दी। तब बोरे का मुंह खोठकर चाकू हाय में लें चिल्ला पड़ी—'अब, अब तू कहां जायगा?" उसने बोरा उठाकर उडेल दिया। उसमें से बर्तन, दक्कन बड़ी आवाद के साथ नीचे गिरकर टूट गये। इस गड़बड में बूढी ने अपनी भोपडी के जलने पर ध्यान नहीं दिया। जब उसे मालूम हुआ, तब उसने भागने की बड़ी को सिश की किर मी कोई फायदा न रहा। इसलिए वह भी मोपडी के साथ जलकर राख़ हो गयी।





दुर्योधन गधवीं से पराजित हो युधिष्ठिर के भाइयों के द्वारा मुक्त हुआ। बढ़े ही अपमान का अनुभव करते हस्तिनापुर के लिए ठौट पडा। रास्ते में एक तालाव के पास दल-बल के साथ पडाव डाला। कणं पहले ही युद्धांत्र से भाग गया या। वह दुर्योधन से उस पडाव के पास जा मिला, मगर वह यह बात नहीं जानता था कि दुर्योधन गधवीं के द्वारा बन्दी वना और पांडवों ने उसे छुडाया, इसलिए वह कहने लगा—"दुर्योधन, सुम्हारे पराक्रम को प्रशस्त किन शब्दों में करूं? क्या जन गधवीं को हराकर राजधानी को लीट रहे हो? गधवं बड़ ही उद्दण्ड हैं। उनके समक्ष में ठहर नहीं सका। इसलिए विकर्ण के रय पर सवार हो में भाग गया। अब तक में छिपा हुआ था, अभी वहाँ से लौट रहा हूँ। तुम जैसे पराक्रमी इस संसार में दूसरा न होगा।"

कणं के द्वारा प्रशासा सुनकर दुर्योधन का दुख उमड़ पड़ा। उसन कांपते स्वर में सारी कहानी कणं को सुनायो और कहा—"अगर में युद्ध में विजयी होता तो मुझं यश मिलता, यदि मर जाता तो वीर स्वगं को प्राप्त होता। मगर ये दोनों बातें नहीं हुईं। पांडवों ने मेरे प्राण क्याये। इस अपमान को लेकर में हस्तिनापुर को लीट नहीं सकता। में अपने पिता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य क्षया अववत्यामा को अपना मुंह दिखाने लायक



न रहा। जिंदगी से मैं ऊब उठा हूँ। मैं यही पर अनकान करके मर जाऊंगा। तुम सब हस्तिनापुर को छौट जाओ। दुक्कासन को मिहासन पर विठाकर तुम सब शासन करो।" इन शब्दों के साथ दुर्योधन ने दुक्कारान को गरे छगाया। वे दोनों रो पढ़े।

जन मोनों भाइयों को रोते देल कर्ण खोझते स्वर में बोला-"तुम दोनों रोते ही क्यों हों? रोने से दुस पढ़ता ही जाता है मगर मानमिक धाति नहीं मिलती। यह सोचकर तुम दुखी क्यों होते हो कि पांडवों ने तुम्हें खुड़ाया? तुम्हारी प्रजा के रूप में तुम्हारी रक्षा करना जनका कर्तव्य था । तुम्हारे सेवक के रूप में उन लोगों ने यह कार्य किया । इसमें अपमान की क्या बात है ? तुम प्राण देने की बात कहते हो । यह बात तुम्हारे सामतों को मालूम हो आयगी तो वे तुमको कायर समझेंगे । तुमने जब पांडवों का राज्य छीन लिया और उन्हें बनवास के लिए भेजा तो क्या उन लोगों ने प्राण दे दिये ? इमलिए ऐसे वे मतलब के विचारों को त्याग दो ।"

शकुनि ने ताना देते हुए कहा—"क्या भेने जुए में पोडवी का सारा राज्य जीतकर इसलिए दिया कि तुम उसका उपभोग किये विना अनदान करके मर जाओ?" किसी की वार्ते दुर्योचन के कानो में न पड़ीं। उसने वस्कल पहनकर अनशन करना शुरू किया।

देवताओं से हारकर पाताल में निवास करनेवाले दानवों को दुर्योधन के अनदान का समाचार मिला। उन लोगों ने दुर्योधन को अपने पास मुला लाने के लिए अग्नि प्रज्वलित की और अधर्व वेद के मंत्रों का जाप करते, दूप से होम निया। तब अग्नि में से कृत्या नामक एक शक्ति स्वक्पिनी जभाइयाँ लेते हुए निकल आयी और दानवों के समझ खडे हो पूछा— "वोलो, तुम लोग मुझसे क्या शहते हो?" "भूलोक मं दुर्याघन अनकान कर रहा है। उसे पाताल में ले आओ।" दानवों ने निवेदन किया। इस पर कृत्या दुर्योयन को पाताल में ले आयी।

दानवो ने दुर्योघन को रात-भर अपने बीच एखा, उसे अनेक प्रकार से समझाया-" दुर्योधन, तुम उत्तम क्षत्रिय हो । तुम्हारे शामत महान चीर है। तुम क्षत्रिय धर्म को त्यागकर अनवान क्यो कर रहे हों? इससे तुम्हें आत्महत्या का पाप खग सकता है। सुल और यश भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे । हम सच्ची बात बता रहे हैं, सुनी । ईश्वर का वर पाकर बज्ज के समान तुम्हारे शरीर के ऊपरी भाग की तथा लोकमाता का वरदान प्राप्त करके तुम्हारे शरीर के सुदर निचले भाग की हमने ही सृष्टि की। तुम साधारण मानव नहीं हो, देवता हो। युद्ध में तुम्हारे पक्ष में छड़कर सुम्हारे शबुओं का दथ करनेवाले सभी लोग हमारे अंश से पैदा हुए हैं। तुम्हारा मित्र कर्ण नरकामुर के अंशवाला है। इसलिए तुम चिता न करो। "इस प्रकार दानवों ने दुर्योक्त को सांत्नना वेकर मेज दिया। इसके बाद कृत्या फिर उसे भूलोक में ले आयी और चती गयी।

दुर्याधन ने नींद से जानने पर सीचा कि रात में उसने जो चुछ देखा, वह



सपना है। पर उसने इसके सबन्ध में किसी से कुछ नहीं कहा। इस बार कर्ण दुर्योधन के मन को बड़ी आसानी से बदल सका। तब दुर्योधन अपने दल को साथ ले ठाठ से हस्तिनापुर को लौट आया।

भरी सभा में भीष्म ने दुर्योधन को ताना देते हुए कहा—"हमारे मना करने पर भी तुम घोष यात्रा पर चले गये और अपमानित हो लौट आये। युषिष्ठिर ने तुम्हारी इञ्जात बचायी और तुम्हारे साथ उदारता के साथ बर्ताव किया। कर्ण की नातों में साकर तुमने ऐसे घर्मात्मा के साथ दुश्मनी मोल ली। तुम जिस कर्ण की अपना मिक मानते हो, बह



तुमको गंधवों के चंगुल में फेसे देल युद्ध क्षेत्र से भाग गया है। अब भी सही, पाडवों के साथ मेंत्री करके अपने वंश की रक्षा करो।"

देस पर दुर्योधन ठठा कर हैंस पड़ा और कर्ण, शकुनि तथा दुल्लासन को साथ ले सभा भवन से चला गया। भीष्म की नातों से कर्ण लिजत हुआ। उभने दुर्योधन से कहा—"राजन मुझे एक नदी भारी रोजा दे दो। में उन सभी राज्यों को जीत कर तुम्हें सौंप दूंगा जिन राज्यों को भीम, अर्जुन, मनुल और सहदेव इन चारों ने मिलकर जीत लिये थे। उस समय इस नृद्ध भीष्म को मेरे पराक्षम का पना चल जायगा। "कर्ण की बातों को दुर्योधन ने मान लिया।

कर्ण एक भारी सेना लेकर चल पडा।
पहले उसने दुपद को हराकर बहुत सारा
धन लिया। इसके बाद उत्तरी दिशा में
जाकर अय, वय, किया, मगम, मत्स्य,
कोसल इत्यादि देशों के राजाओं को हराया
और उन सबने धन एवं उपहार लिये।
इसके बाद कर्ण ने दक्षिण देश पर हमला
करके उन सबको जीत लिया। बुंडि
नगर के राजा किया जिसा जीसे लीगों ने
कर्ण के साथ युद्ध किय बिना उनसे मेंत्री
कर ली। इस प्रकार दिख्यिय करके
कुछ समय बाद अपार धन लेकर कर्ण
हस्तिनापुर को लीट आया।

दुर्योघन ने कर्ण का अभिनदन करते हुए कहा—"तुमने मेरी जो सहायता की, बह भोष्म, द्रोण, बाह्सिक इत्यरिद अनेक बीर नहीं कर पाये। इस जगत में तुम्हारी समता कर सकनेवाला कोई नहीं है।"

कर्ण के दिग्दिजय करने के बाद दुर्योधन के मन में राजसूय याग करने की इच्छा पैदा हुई। इसके लिए जावस्पक सारे प्रबंध उसने किये। ऋत्विजों को बुलाकर पूछा कि वे उसके द्वारा राजसूय याग करवा दे।

परतु ऋित्वजों ने इस पर आक्षेप करते हुए समझाया-"तुम पांडवों को हराने के बाद ही राजसूय याग कर सकते हो। अलावा इसके तुम्हारे पिता अधित हैं। उनके जीवित रहते तुम्हें चनवर्ती बनने को योग्यता प्राप्त न होगो। राजसूय याग के समान बैच्णव नामक एक और यज्ञ है। चाहे तो तुम वह यज्ञ कर सकते हो। "

दुर्योधन ने यह बात अपने भाइयों तथा कर्ण और शकुनि से बताई। उन लोगों ने यहाँ सलाह दी कि ऋत्विजों के कहे अनुसार ही करे। इस पर यज्ञ के लिए आवश्यक सारी तैयारियां की गयीं। नगर के बाहर यज्ञशाला का निर्माण हुआ। पांडवों को यज्ञ का निभवण देने के लिए दुर्योधन ने एक दूत की भेजा।

युधिष्ठिर ने उस दूत से कहा—" हुयों जन यज्ञ कर रहा है, यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। हमें भी उस यज्ञ को देखने की बड़ी इच्छा है। यदि हम इस वक्त हस्तिनापुर में आयेंगे तो हमारे वनवास की दीक्षा भग हो जायगी। इसलिए हम किसी भी हालत में नहीं आ सकगे।"

इसके बाद मीम ने कहा—"हमारे वनवास एवं अज्ञातवास के पूरा होने पर मेरे भाई युधिष्ठिर दुर्योधन तथा उसके भाइयों को यज्ञ-एशु बनाकर शस्त्रों के साथ बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। तुम दुर्योधन से कही कि में उस यज्ञ में अवस्य भाग लूंगा।"



दुर्योधन का वैष्णव यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वर्ण ने दुर्योधन का अभिनंदन करते हुए कहा—"आग्रामी युद्ध में मैं पांडवीं का वध करके तुम्हारे हायों से राजसूय यज्ञ कराऊँगा।"

पाडव द्वैतवन में बहुत समय तक रहें वे शिकार खेलते रहे, इस वजह से जगली जानवरों की सख्या घटती गयी। इस कारण युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ फिर काम्यकवन में पहुँचे। वे कद-पूल और फल खाते अपने दिन काटने लगे।

इस तरह पांडवों के बनवास के स्थारह साल बीत गये। युधिष्ठिर को इस दात का दड़ा दुल या कि अगर वह जुआ न



खेलता तो क्या ही अच्छा होता। अपने भाइयो तथा द्रोपदी को ये असहनीय कष्ट न होते। भविष्य का विचार करने पर भी उन्हें वड़ा दुख होता था। कर्ण ने दुर्थोधन को दचन दिया या कि वह सभी पांडवों को यार डालेगा। इस तरह की चिताओं से युधिष्ठिर को रात के वक्त बिलकुल नोंद न बाती थी।

पांडव जब काम्यक वन में थे, तय महर्षि क्यास उन्हें देखने आया। पांडवों को बहुत ही दुर्बल देख महर्षि को बड़ा दुख हुआ। उन्हें सांत्वना देकर अत में हिम्मत बंधाई कि तेरह वर्ष का समय बीतने पर पांडवों को पुन राज्य की प्राप्ति होगी । इसके बाद महर्षि चला गया । उधर पोडव जंगलों में नाना प्रकार की यातनाएँ झेल रहे थे, इधर दुर्योधन, कर्ण व शकुनि हमेशा यहा विचार किया करते ये कि पाडवी को और कैसे मुलाये जाये! उन्हीं दिनों में मुनि दुर्वास अपने दस हजार शिष्यों के साथ हस्तिनापुर में अग्या। दुर्वास स्वभाव से बडा कोघी है। उसके आतिथ्य में जरा भी अमावधानी हो जाती है तो वह शाप दे बैठता है। इस दर से दुर्गोधन तथा उसके भाइयों ने बडी श्रद्धा और भक्ति के साथ दुर्वास की सेवा को । विनय का वर्ताव किया । दुर्वास ने भो दुर्योधन की कई प्रकार से परीक्षा ली। कभी दुर्वास अचानक कह वैठला-'राजन, मुझे बड़ी भूल छगी है। शीद्य भोजन तैयार करा दो। में नहा-धाकर जीट आना हूँ।" वह चलर जाता, बड़ी देर तक न लौटता, कभी देर से लौटकर कहता "मुझे इस वक्त भूख नहीं है।" कभी आधी रात के वक्त उठकर कहता—"हम सबको भुख छगी है।" स्नाना परोसने पर कहता, भूख नहीं है। कभी कभी डांट वताकर कहता⊸"छी, यह भी कैसा खाना है?" और खाना छोडकर चला जाता । इस प्रकार सताने पर भी दुर्थाधन ने बड़ी सबता के साथ



दुर्वास की सेवा की। इस पर प्रमन्न हो मृति ने दुर्योधन से कहा—"राजन, में तुम्हारी परिचर्या से प्रसन्न हो गया हूँ। भागो, तुम क्या जाहते हो?"

दुर्योधन को इस बाद का बड़ा आनद दुर्वा कि दुर्वास ने जसे शाप नहीं दिया। सब उसने शकुनि, कणें और दुर्जासन से प्रामर्श करके मूनि से निवेदन किया—"मुनिवर, अत्यव धर्मान्मा युधिष्ठिर इस समय वनवास में हैं। उनके साथ उनके माई, पत्नी और अनेक बाह्मण भी हैं। दौपदी जब सबकों खादा खिल्हाकर, सोती रहेगी तब आप अपने शिष्यों के साथ बहाँ जाकर खाना मांगिये! वहीं बर में आपसे मामता हूँ।" दुर्वास ने दुर्योधन की बात मान की और अपने शिष्यों समेत काम्यक वन के लिए चल परा।

"पाडव दुर्वाम के कीय और शाप का शिकार हो नष्ट हो जायेग । इतने नमय बाद हमारी इच्छा पूरी होने जा रही है।" कर्ण ने दुर्योधन से कहा। काम्यक वन में एक दिन द्रौपदी अपने पतियां तथा काह्मणों को खाना खिलाकर, स्वयं भी भोजन करके सो रही थी। उस वक्त दुर्भाय अपने दस हजार किंग्यों के साथ उनके आध्यम में आया।

युधिष्ठिर ने अपने भारयों के साथ आगे बढ़कर दुर्वास मृनि का स्वायत किया, अध्यं, पास इत्यादि से उसकी पूजा की । उसके चरणों में प्रणाम करके कहा— "महातमा, आप अपने शिष्यों के साथ हमारा आतिय्य प्रहण कीजिये।"

दुर्वास ने यह नहीं सोचा कि इस भयकर अगल में रहनेवाले पाइद उमे क्षणा उसके दम हजार शिष्यों को साना कैसे खिलायेगं? उसने युधिष्ठिर के आतिष्य को झट स्वीकार कर लिया। और गयाओं में नहाने के लिए चला गया।

द्रीपदी की समझ में न बाया कि इतने लोगों को भोजन कैसे करादे : अपने सामने कोई उपाय न देख द्रीपदी ने कृष्ण का समरण किया।





#### [99]

प्रावंती के विवाह में आये हुए सभी अतिथि चलें गये। जिनकी ने नन्दीक्वर में कहा- 'में और पार्वती विश्वरम करना चाहते हैं। तुम महा सीच का अलंकार करवा दो।"

तन्दीक्वर गणों के अधिपतियों को माथ ले महा सौध में चला गया। सौध को साफ़ करवा कर गुलाब जल से घुलवाया। जवादि इत्यादि सुगधित द्रव्यों तथा मोती चूणें से पधों की अकृति में रंगोलियौं सजायी गयीं। प्रवालों से निर्मित तल्प लगाया गया। दीवारों पर चित्र छटकाये गय। फल, फूल तथा खान-पान संबन्धी सभी चीजें यथास्थान रखी गयी। इस सरह शयन गृह देखने में सुंदर लग रहा था। नदीस्वर ने जब शिवजी को सूचना दी कि शयनगृह सजाया गया है, तब शिवजी ने नदीश्वर तथा गणाधिपतियों से कहा—"हम विश्वाम करने जा रहे हैं, तुम होग किसी को भीतर आने न दो, ताकि हमारी निद्रा भंग न हो जाय। महल के बारों तरफ पहरा बिठा दो।" ये बारों कह कर शिवजी पार्वती का हाथ पकड़ कर विश्वाम करने शयन गृह में बहें गये।

इस बीच तारकामुर देवताओं को हद से ज्यादा नताने लगा । उन लोगों ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा—"भगवन, आपने तारका मुर को जो वर दिया, उस की वजह से हम नाना प्रकार की यातनाएँ मोग रहे हैं। तारकामुर के मरने पर ही हमें मुख प्राप्त

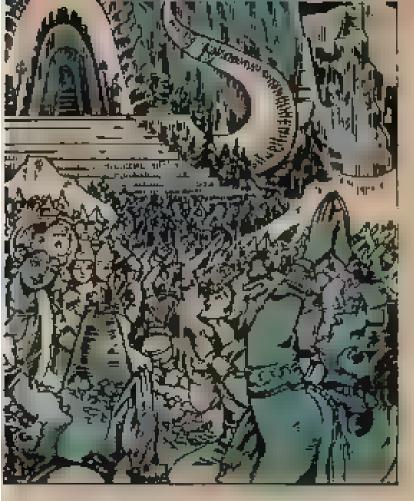

होगा। इसिंछए उस की मृत्यु का कोई उपाय सोचिये "

सहा ने देवताओं को सांस्वना पूर्ण शक्दों मंसमझाया—"यह बल सही है कि मेंने तारकामुर को असाधारण वर दिये है। मगर में वर दिय बिना कैसे रह सकता था? धपस्या करने पर कहे वे दुष्ट हों या अच्छे व्यक्ति हो, हमं वर देना पड़ता है। यदि उन्हें दुष्ट समझ कर हम वर न दे तो वे धपस्या करना छोड़ न थग! उन की तपस्या से पैदा होने वालो अग्नि समी छोगों को जला देगी। हम लोकों की रक्षा करने केलिए वर देते हैं। •उन वरों की मदद से वे लोग लोकों को सता रहे हैं। इस कारण से उन्हें भारने की जरूरत पड़ रही है। हम लोग विष्णु के पास जाकर अपने कव्ट कह सुनायेंगे।"

सबने विष्णु के पास जाकर तारकासुर की यातनाओं का परिचय दिया। विष्णु ने उन्हें समझाया—"पर्यंती और परमेक्वर विवाह करके दांपत्य जीवन विता रहे हैं उनके पुत्र होने पर तुम छोगों की सारी तक़लीफ़ें दूर हो जायेगी।"

"दिख्य-पावंती के विवरह के हुए काफी दिन हो गये हैं। आप शिवजी से मिलकर हमारी कठिनाइयाँ उन्हें बता दीजिये।" देवताओं ने विष्णु से निवेदन किया।

विष्णु बह्या तथा देवताओं को साय ले कैलास में बाये। शिवजी के महल के चारों तरफ नन्दीश्वर वर्षेरह पहरा दे रहे थे। विष्णु ने जन्दीश्वर से कहा "हम स्रोग शिवजी को देखने आये है। हमें महल के भीतर जाने दो।"

"शिवजी और पार्वती भीतर एकात में हैं। शिवजी का आदेश है कि हम किसी की भीतर न भजें। उनके आदेश का पालन करना हमारा कर्तन्य है। इसलिए आप कृपया हम क्षमा करें।" नन्दीव्यर ने विष्णु से कहा।

विष्णु तथा देवता जिस काम पर आयं उस काम में बाधा पडी । इसलिए विष्णु ने देवताओं से कहा—"नुम लोग पाणिव लिग तैयार करके शिय-पश्चाक्षरी का जाप करते हुए उनकी पूजा करो तो शिवजी प्रसन्न हो कर तुम्हें दर्शन देगे। तब हम उन से निवेदन कर सकते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तुम लोगों का कार्य सफल होगा।" विष्णु ने इस प्रकार सलाह दी।

देवताओं ने मिट्टी से पाषिव लिंग तैयार किया, पंचाक्षरी का जाप करते पूजाएँ कीं। तब सब लोग एक साथ "हर हर महा देव शंभी" चिल्ला उठे।

स्त्रोत्र प्रियं शिवजी ये शब्द सुनते ही महल से दौडे-दौड़ें बाहर आये और बोलं— "देवताओ, तुम लोग मेरी पूजा किस उद्देश्य से कर रहे हो? बताओ!"

ब्रह्मा इत्यादि ने शिवजी में कहा—" है ईय्वर ! तारकासुर का वध करने के लिए तुम अपने एक पुत्र की सृष्टि करो ।"

यह बात सुनते ही शिवजी ने अपने वीर्य को अग्नि कुण्ड में छोड़ दिया। इस पर पार्वनी ने कट कर शाप दिया कि देवताओं को सतान की प्राप्ति न हो।

शिवजी के वीर्य को पाकर अग्नि ताप के मारे परेशान हो उठा। इसी समय सप्त ऋषियों ने भक्ति के साथ अग्नि में होम करके पूर्णाहुति दी।

उस वक्त अग्नि देव सप्त ऋषियों की पितनयों को देख भोहित हो दिरह का



अनुभव करने लगा। यह बात अग्नि देव की पत्नी स्वाहा देवी को मालूम हो गयी। वह प्रत्येक मुनि की पत्नी के रूप में आकर अग्नि देव से जा मिली। पर वह अरुंघती का रूप घर न पायी। इस प्रकार स्वाहा देवी ने छे मागों को अपने कमें में धारण किया

इस वजह से स्वाहा देवी को अपार वेदना का अनुभव करना पदा। इसलिए उसने अपने गर्भ के अंश की कैशास के एक शिखर पर त्याग दिया उस अश को वायुदेव ने गगा में विस्तित किया। गंगा ने उस अश को नदी के किनारे वाली घास में उक्तेल दिया। वह अंश कमश परिपक्वता को प्राप्त कर मार्गशीय वष्ठी प्रतिष्ठा नक्षत्र म वृश्चिक लग्त में एक शिशु के रूप में बदल गया । उस शिशु के छ मुख, बारह हाथ और वस्त्रदेह प्राप्त हुये ।

जगत में यह अफवाह फैल गयी कि
अग्निदेव के द्वारा छे मुनि-पह्नियों ने उस
शिशु का जन्म दिया है। यह बात मालूम
होने पर मुनियों ने अपनी पह्नियों को
त्यागना चाहा। तब स्वाहा देवी ने
मुनियों के पास जाकर समझाया—"इस मे
दोष मेरा है! आप छोगों को पह्नियों ने
कोई अपराघ नहीं किया है।" पर
मुनियों ने उसकी बाद नहीं मानी, बल्कि
यह कह कर अपनी पह्नियों को त्याग
दिया कि इस अफ़्याह को हम निर्मूछ कैसे
कर सकते हैं।

मृति पत्तियों ने गंगा के तट पर पहुँच कर छे मुखवाले उस शिशु को देखा। तुरंत उनकी छाती से दूप उमव पड़े। उस शिशु ने अपने छे मुखों से छठों मृति पत्तियों के दूष पिये। बह्म ने स्वयं वहाँ पहुँचकर उस शिषु की जन्म कुण्डली बनायी और उसका नाम करण किया। वहीं शिशु कुमग्रस्वामी है। उसके अन्य नाम हें यामुख, स्कथ और गृह।

इस पर मुनि पन्नियों ने उस शिशु से पूछा—"बेटा, हमारे पतिदेवों ने हमें घर से निकाल दिया है। हमारा क्या होगा?"

"मैं आप लोगों का पुत्र हूँ। आप सब भेरी माताएँ हैं। इसलिए आप सब मेरे साम रह जाइयें।" कुमारस्वामी ने कहा।

कुमारस्वामी दिन व दिन वढ़ता गयां। वह पहाड़ों पर घूमते सिंह और वाघों के साय खलते उन पर सवार करने लगा। उसे शिवर्जा का घनुष मिल गया। उस पर बाण चढ़ा कर उसने कींच प्रवंत के शिखर को तोड़ दिया। इसे देख उस प्रवंत पर रहने वाले राक्षस कुमारस्वामी पर दूह पड़े। कुमारस्वामी ने सब को मार डाला।

इस बीच शिव गार्वती के इक्कीस पुत्र पैदा हुए। वे विभन्न गणों के मूल पुरुष बन कर गणाधिपति शुए।



को प्राप्त कर मार्गशीयं वस्ती धनिष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक लग्न में एक शिशु के रूप में बदल गया। उस शिशु के छे मुख, बारह हाथ और बज्बदेह प्राप्त हुये।

जगत में यह अफवाह फैल गयी कि अग्तिदेव के द्वारा छे भुति-पत्तियों ने उस शिशु का जन्म दिया है। यह बात पालूम होने पर मुनियों में अपनी पत्तियों को त्यागना चाहा। तब स्वाहा देवी न मृतियों के पास जाकर समझाया—"इस मं दोष मेरा है! आप छोगों को पत्लियों ने कोई भपराम नहीं किया है।" पर मृतियों ने उसकी बात नहीं मानी, बल्क यह कह कर अपनी पत्नियों को त्याग दिया कि इस अफ्नाह को हम निर्मूल कैसे कर सकते हैं।

मुनि पत्नियों ने गगा के तट पर पहुँच कर छे मुखवाले उस शिजु को देखा। तुरंत उनकी छाती से दूभ उभड़ पढ़े। तस शिगु ने अपने छे मुखों से छठों मुनि पत्नियों के दूभ पिये। श्रद्धाने स्वयं वहाँ पहुँचकर उस शिशु को जन्म कुण्डली बनायी और।उसका नाम करण किया। वहीं शिशु कुमारस्वामी है। उसके अन्य नाम है पृग्मुख, स्कथ और गुहु।

इस पर मुनि पत्नियों ने उस शिशु से पूछा—"बेटा, हमारे पतिदेवों ने हमें घर से निकाल दिया है। हमारा क्या होगा?"

"में आप लोगों का पुत्र हूँ। बाप सब भेरी माताएँ हैं। इसलिए आप सब मेरे साथ रह जाइये।" कुमारस्त्रामी ने कहा।

कुमारस्वामी दिन व दिन बढ़ता गया। वह पहाड़ों पर घूमते सिह और वाघों के साथ मंलते उन पर सवार करने लगा। उसे शिवजी की धनुष मिल गया। उस पर बाण बढ़ा कर उसने कींच पर्वत के शिखर को तोड़ दिया। इसे देख उस पर्वत पर रहने बाले राक्षस कुमारस्वामी पर दूर परे। कुमारस्वामी ने सब की मार डाला।

इस नीय शिव-मार्वती के इक्कीस पुत्र पैदा हुए। वे विभन्न गणों के मूल पुरुष वन कर गणाभिपति हुए।



#### संसार के जाअवं:

## १२१. प्राचीन प्रीक देश के खेल

The second second of the second secon





पुरस्कृत परिचयोक

नकली चेहरा जूब लगाया ।

जेपक : उनाक्षकर क्रमान



करमकार्ने एरिया, बेमझेटपुर

बेहरा एक, दो छाया ॥

বুমকুর বহিৎয়াক্তি

## फोटो-परिचयोक्ति-प्रतियोगिता :: पुरस्कार २०)





- 🖈 परिचयोक्तियाँ जनवरी ५ तक प्राप्त होती चाहिए ।
- ★ परिचयोक्तियाँ दो-तीन शब्द की हाँ और परस्पर संबंधित हों, पुरस्कृत परिचयोक्तियां मार्च के शक में प्रकाशित की जायंगी!

# TEALLY.

#### इस अंक को कथा-कहानियाँ-हास्य-ध्यंन्य

| रपानाची           | ***   | Ę   | तीन धम्        | No. 1  | 39             |
|-------------------|-------|-----|----------------|--------|----------------|
| मुणाका भल         | 10.10 | 4   | प्रार्व्य      | 4944   | 34             |
| शिवारय            | 4.00  | 8   | अवसमय औरत      | 4778   | ४१             |
| सन्यासी की पत्नी  |       | ঀড় | तीन खतरे       | A1 9.9 | 86             |
| चनच्या का नतीला 📄 |       | 33, | <b>महापरित</b> | ****   | ४९             |
| आधीर्याद          | April | २७  | शिवपुराण       | 411    | W <sub>O</sub> |

दूसरा मुखपृष्ठ **गणतंत्र दिवस-१**  तीसरा मुखपृष्ट गणसंस्र दिवस-२

Printed by B. V. REDDI at The Prusad Process Private L.d., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26, Controlling Editor: \*CHAKRAPANI\*







# Colour Printing

#### By Letterpress ...





B. N. K. PRESS
PRIVATE LIMITED,
CHANDAMAMA BUILDINGS,
MADRAS-26.

# रेखांगणित को आसान व भूगोल को रंगीन बनाइये...

पिथानीरस की मात दीजिये। रेलाचित्रों की रंगीन पनाइये... कैन्छिन इन्स्टुनेस्ट बाबस प रंगीन पेंसिल लीजिये। जब कि एक काम में अचूक व दिखनें में आकर्षक है तो दूसरी मुलायम लेड वाली और चलने में सरल है। पर दोनों टिकाऊ, कम घिसने वाली और फिक्तायती हैं।

कैम्लिन आपके लिए वैक्स केसान, बाटर क्लर, पोस्टर कलर आदि विविध प्रकार की आर्ट सामप्रियां बनातुं हैं। आपके नजदीक के जिकेता के यहां मिलते हैं।

## कैम्लिन

कलर, पंसिल्स व इन्स्टूमेंट बाक्स खरीदिये





